# मुनि श्री ज्ञानसागर जैन ग्रन्थमाला-पुष्प २.

# सुदर्शनोदय काव्य

[हिन्दी अनुवाद सहित]



रचिता : श्री १०८ मुनि ज्ञानसागरची महाराज

सम्पादकः:

हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री सिद्धान्तालङ्कार, न्यायतीर्थ त्रकाशक-

प्रकाशचन्द्र जैन मंत्री-मुनिश्री ज्ञानसागर जैन ग्रन्थमाला ब्यावर (राजस्थान)

> प्रथम संस्करण प्रति १००० कात्तिक शुक्का १५ वी. नि. २४६३, वि. स. २०२३ नवम्बर १६६६ मूल्य २.५० पैसे

पुस्तक मिलने का पता—
ग्रेगिशीलाल रतनलाल कटारिया
कपड़ा बाजार, ब्यावर (राजस्थान)

मुद्रक-मोहनसिंह लोड़ा, वोर राजस्थान प्रिन्टिंग प्रेस, ब्यावर

## प्रकाशकीय-

प्रस्तुत ग्रन्थको पाठकोंके हाथोंमें देते हुए मुक्ते भ्रत्यन्त हुएँ हो रहा है कि गत महाबीर जयन्ती पर प्रस्तुत ग्रन्थमालाकों प्रथम पुष्प 'दयोदयचम्पू' प्रकाशित करनेके पश्चात् भ्रत्य समय में ही यह द्वितीय पुष्प प्रकाशित हो रहा है। इसके प्रकाशनमें जिन महानुभावोने भ्राधिक सहायता दी है उनकी नामावली इस प्रकार है—

- २५१) श्री महावीरप्रसादजी, एडवोकेट हिसार
- २५१) श्री बलून्दा जैन समाज
- २००) श्री जगतसिंहजी जैन, हिसार
- १६०) श्री मधुरादासजी जैन, अजमेर
- १५२) श्री हेमराजजी बङ्जात्या,
- १५१) श्री फूलचन्दजी पहाड्या, तिनसुखिया वाले
- १०१) श्री पं० विद्याकुमारजी सेठी, मजमेर
- १०१) श्रो ष्र० प्यारेलालजी बङ्जात्या ,,
- १०१) श्रो शान्तिलालजी नेमिचन्द्रजी कोठिया वाले
- १०१) श्री विरजीलालजो हजारोलालजो सोनी, अजमेर
- १०१) श्रीमती धर्मवत्नी श्री हुकमचन्द्रजी लुहाड्या अजमेर
- १०१) श्री जेठमलजी ग्रानन्दपुर कालू
- १०१) श्री मांगीलालजो ऋषभदासजो बड़जात्या, अजमेर
- १०१) श्री माधोलालजी गदिया, वीरवाला
- १०१) गुमानमलजी महावीरचन्द्रजी काला, सर्राफ ग्रजमेर
- १०१) श्रीमती विद्यावती घ० प० श्री स्वरूपचन्द्रजी, अजमेर
- १०१) श्री टोकमवन्दजी भैसा, अजमेर

- १०१) श्री टोडरमलजो जात्रीपरसादजी हरदोई
- १०१) श्री छोटेलालजी राजेन्द्रकुमारजी
  - ५१) श्रीमती भंवरीबाईजी घ० प० सेठ केशरीमलजी रांवका
  - ११) श्री घोसालालजी चांपानेरी वाले

ब्याबर

- ४३) श्रीमती ब्र॰ बुद्धाबाईजो ग्रजमेर
- ३२) श्री छगनलालजी पाटनी
- ४५) श्री स्त्री समाज

२७००) कुल

उक्त सर्व दातारोंको उनके ज्ञान-प्रसारमें प्राधिक सहयोग के लिए भूरि भूरि धन्यवाद।

इस ग्रन्थके शीघ्र प्रकाशनमें संघ-संचालक श्री १०४ क्षुलक सन्मतिसागरजीका पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है भौर उनकी ही प्रेरिए। से उक्त आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। इसके लिए हम उनके बहुत ग्रामारी हैं। दयोदयचम्पू के समान इसका भी सम्पादन श्री पं० हीरालालजी सिद्धान्तशास्त्री ने परिश्रमके साथ पर्ल समयमें सम्पन्न किया है। इसलिए ग्रन्थमाला उनका माभार प्रकट करती है।

में भाशा करता हूँ कि पूज्य मुनिमहाराजकी भ्रन्य ग्रनुपम रचनाएं भी बहुत शीघ्र ग्रन्थमालासे प्रकाशित होकर पाठकोंके कर-कमलोंमें पहुँचेंगी भीर वे महाराजकी सुन्दर रचनाभोंका रसास्वादन कर कृतार्थताका अनुभव करेंगे।

दि० २५-११-६६ प्रधानाध्यापक दि० जैन विद्यालय

-प्रकाशचन्द्र जैन

स्यावर

# सम्पादकीय

परम पुज्य श्री १०८ मुनि श्री ज्ञानसागरजी महाराज के द्वारा संरक्षत भाषा में निर्मित यह सुदर्शनोदय काठ्य पाठकों के कर-कमछों में उपस्थित है। ब्रह्मचर्य एवं शीछब्रत में अनुपम प्रसिद्धि की प्राप्त सदर्शन सेठ का चरित इसमें वर्णन किया गया है। अभी तक इनके चरित का वर्णन करने वाले जितने भी प्रन्थ या कथानक मिले हैं, उन सब में काठब की रुष्टि से इस सुदर्शनोदब का विशेष महत्त्व है, इस बात को पाठकगण इसे पढ़ते हुए स्वयं ही अनुसब करेंगे। संस्कृत बारू मय में जैन एवं जेनेतर विद्वानों के द्वारा जिलने भी काठ्य-प्रम्थ रचे गये हैं, उनमें भी प्रस्तुत सुदर्शनोदय की रचना के समान श्रन्य रचनाएं बहुत ही कम दृष्टिगोचर होती हैं। संस्कृत भाषा के प्रमिद्ध छन्दों में रचना करना बहुत बड़े पारिक्ष्य का कार्य है, उसमे भी हिन्दी भाषा के अनेक प्रसिद्ध छन्दों में एवं प्रचलित राग-राग-णियां मे तो संस्कृत काव्य की रचना करना और भी महान् पारिहत्य की अपेक्षा रखता है। हम देखते हैं कि मुनिश्री की अपने इस अन-पम प्रयास में पूर्ण सफलता मिली है और उनकी प्रस्तुत रचना से संस्कृत वाक मय की ऋीर भी ऋधिक श्रीष्ट्रिड हुई है। जहां तक मेरी जानकारी है, इधर पांच सौ वर्षों के भीतर ऐसी सुन्दर एवं उत्कृष्ट काव्य-रचना करने वाला अन्य कोई विद्वान् जैन सम्प्रदाय में नहीं हुआ है। ऐसी अनुपम रचना के लिए जैन सम्प्रदाय ही नहीं, सारा भारतीय विद्वत्समाज मुनिश्री का आभारी है।

मूळ प्रन्थ के मुद्रित फार्स हमने कुछ विशिष्ट विद्वानों के पास प्रश्नावना लिखने और अपना अभिप्राय प्रकट करने के लिए भेजे थे। हमें हवे हैं कि उनमें से काशी के दो विद्वामों न हमारे निषेदन पर अपना अभिप्राय लिखकर भेजा है। उनमें प्रथम

विद्वान् हैं श्रीमान् पं गोबिन्द नरहरि बंजापुरकर, एम ० ए०, न्याय वेबान्त-साहित्याचार्य। श्राप काशी के श्री स्याद्वाद महाविद्यालय में संस्कृताध्यापक श्रीर श्री भारत धर्म महामण्डल के प्रमुख संस्कृत पत्र 'स्योंदय' के सम्पादक है। श्रापने संस्कृत में श्रपना श्रीभप्राय लिखकर भेजा है, जो कि 'श्रामुख' शीर्षक से प्रशावना के पूर्व हिन्दी श्रमुख के साथ दिया जा रहा है। दूसरे विद्वान् हैं - वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के जैन दशनाध्यापक श्रामान् गं अमृतलाल जी साहित्य। श्रापने श्रापने श्राच्य को कसीटी पर कमने हुए प्रस्तुत काद्य की मीमांसा लिखकर मेजी है, जो कि श्रागे 'काव्य-कसीटी' शीर्षक से दी जा रही है, जिसमें श्रापन मूल प्रन्थ को शत-प्रतिशत शुद्ध सरकाव्य बतलाया है। हम उक्त दोनों ही महानुभावों के श्रत्यन्त श्रामारी हैं, जिन्होंने हमारी प्रार्थना पर समय निकाल कर श्रामारी लिखकर भेजे।

सुदर्शनोदयकार को अन्त्य अनुप्रास रग्वने के लिए कितने ही स्थलों पर अनेक कठिन और अप्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग करना पड़ा है। जैसे—प्रथम सर्ग के सातवें श्लोक में 'गरंड' शब्द के साथ समानता रखने के लिए 'परंड' शब्द का प्रयोग किया है। बहुत कम ही बिद्धानों को ज्ञात होगा कि 'परंड' शब्द नपुं सकार्थक है, बिश्वलीचन कोप में 'परंडः परंडे' शब्द पाया जाता है। प्रन्थकार ने अपनी प्राय. सभी रचनाओं में इसी कोच-गत शब्दों का प्रयोग किया है। इसी प्रकार लोग 'तल्प' शब्द के 'शब्दा' अर्थ से ही परिचित हैं, पर यह शब्द स्त्री-वाचक भी है, यह इसी कोप से प्रमाणित है। इसिल्ये विद्वानों को यदि किसी खाम शब्द के अर्थ में कुछ सन्देह प्रतीन हो, तो उसके अर्थ का निर्णय वे उक्त कोष में करें।

प्रस्तुत काव्य के निर्माता ने हमें बताया कि पंचम सर्ग के प्राह्म्भ में जो प्रभाती दी गई है, उसके प्रथम चरण के 'खहो प्रभातो

जातो आतो' बाक्य में प्रभात शब्द के नपुंसकिए होते हुए भी 'श्राह' शब्द के पुलिंग होने के कारण एक सा अनुप्रास रखने के लिए उसे पुलिंग रूप से प्रयोग करना पड़ा है। इसी प्रकार अनुप्रास के सौन्दर्य की दृष्टि से सुन्दर, उत्तर और मधुर आदि शब्दों के स्थान में कमशः सुन्दल, उत्तल और मधुल आदि शब्दों का प्रयोग किया गया हैं, क्योंकि संस्कृत साहित्य में 'र' के स्थान में 'ल' और 'ल' के स्थान में 'र' का प्रयोग विधेय माना गया है।

सुदर्शनोदय की मूल रचना के साथ हिन्दी में भी विस्तृत व्याख्या मुनिश्री ने ही लिखी है। पर पुरानी शेली में लिखी होने के कारण मुनिश्री की श्राज्ञा से उसी के श्राधार पर यह नया श्रमुवाद मैंने किया है। श्रायन सावधानी रखने पर भी मूल रलोकों के श्रांत किट एवं गम्भीरार्थक होने से, नथा श्रिष्ट एवं द्रथर्थक शब्दों के प्रयोगों की बहुलता से तीन स्थलों पर श्रमुवाद में कुछ स्वलन रह गया है, जिमकी श्रार मुनिश्री ने ही मेरा ध्यान श्राकृष्ट किया श्रीर उनके मंकनानुसार उन स्थलों का मंशीधित श्रर्थ परिशिष्ट में दिया गया।

यहां यह लिखते हुए मुमे कोई संकोच नहीं है कि साहित्य मेरा प्रधान विषय नहीं है। फिर ऐसे कठिन कान्य का हिन्दी अनुवाद करना तो और भी कठिनतर कार्य है। तथापि हिन्दी अनुवाद में मूल के भाव को व्यक्त करने में जो कुछ भी थोड़ी बहुत सक्छता मुमे मिली है, उसका सारा श्रेय मुनिश्री द्वारा लिखित हिन्दी ज्याख्या का ही है। श्रोर जो कमो या बुटि रह गई है. वह मेरो है। प्रफ-संशोधन में सावधानी रखने पर भी प्रेस की असावधानी से अनेक श्रशुद्धियां रह गई हैं, जिनका संशोधन शुद्धि-पत्र में किया गया है। पाठकों से निवेदन है कि वे प्रन्थ का स्वाध्याय करने के पूर्व रह गई श्रशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ें। लोगों की कवनी और करनी में बहुधा खन्तर देखा जाता है। लोकोक्ति है—'पर उपदेश कुशल बहुतेरे, से खाचरहिं ते जन न धनेरे।' पर मुनिश्री इसके खपवाद हैं। उन्होंने प्रस्तुत काट्य में गृहस्थ के लिए जिम धर्म का उपदेश दिया, उसे उन्होंने गृह-दशा में स्वयं पालन किया है। तथा जिस मुनि धर्म का उपदेश दिया, आज उसे वे स्वयं पालन कर रहे हैं।

सुदर्शनोदय के समान ही भगवान महावीर के चिरत का आश्रय केकर आपने 'वीरोदय काव्य' की भी एक उत्तम रचना की है, जो हिन्दी अनुवाद के साथ बहुत शे. अ पाठकों के कर-कमलों में पहुँचेगा। आपके द्वारा रचित जयोदय महाकाव्य एक यार मूल-माज प्रकाशित हो चुका है। विद्वत्समाज ने उसका बहुत आदर किया और महाराज से उसकी संस्कृति टीका लिखने के लिए प्रेरणा की। महाराज ने उसके ४-५ कठिन सर्गों की संस्कृत टीका पहिले कर रखी थी। हमारी प्राथना पर पिछले दिनां आपन उसके शेष मर्गों की भी संस्कृत टीका लिख दी है। उसके हिन्दी अनुवाद के लिए भी प्रयत्न चाल है और हम आशा करते हैं कि चीरोदय के प्रकाशित होने के अनन्तर ही जयोदय महाकाव्य भी संस्कृत टीका और हिन्दी अनुवाद के प्रकाशित होने के अनन्तर ही जयोदय महाकाव्य भी संस्कृत टीका और हिन्दी अनुवाद के साथ शीध ही प्रकाशित होगा।

अन्त में विद्वत्ममाज से हमारा निषेदन है कि भुनिश्री ने जिस अनवरत श्रम से जीवन की अनेक अमृत्य घड़ियां में एकाम होकर वह अनुपम साथना जिस उद्देश्य से की है, उसे कार्य रूप में परिजत करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रस्तुत प्रम्थ को जन परीक्षालया एवं सरकृत विश्वविद्यालयां के पठनकम में निर्वाचित कर।कर, पठन-वाठन में स्थान दंकर और मुनिश्री की भावना को कार्यरूप में वश्यक कर उनके प्रति अपनी कृतझता प्रकट करें।

**ब्यावर** 

—शेराखाल शास्त्री

### आमुखम्

पूर्वाश्रमे बालब्रह्मचारिभिः श्रीभूरामलाभिष्यैः सपदि श्रीपृज्य-मुनिज्ञानसागराभिवैर्विरिवतं 'सुदर्शनोदय' नामकाव्यमस्माभिः विहक्रमद्दर्श समवलोकितम् । नवसर्गात्मकमिदं चम्पापुरनगरस्थ-सुदर्शन-वणिजश्चरितं वर्णयत् जिनसम्मतां मोक्षलक्ष्मी पुष्णाति । धीरोदात्तस्य नायकस्य कथावस्तु एव एतादृशं कौतृह्वलावहं कविना कवियतुं निर्वाचितं यत्काव्यस्यास्य श्राद्यन्तपाठस्य श्रीत्मुक्यं न शमयति, प्रतिसर्गमुत्तरोत्तरं तद्वर्घत एव । प्रसन्नगम्भीरया वैदर्भी-रीत्या प्रवहति सारस्वतस्रोतसि सहृदयपाठक-मनोमीनाः सविछासं विवर्तनानि त्रावर्तयन्ति । अनुप्रास-रत्तेषोपमोत्प्रेक्षाविरोधाभासादयोऽ लङ्कारास्तरसविशेषमुज्ज्बस्रयन्ति भूषयन्ति च । कव्वाली-प्रभाती-सारङ्ग-काफी-प्रभृतिरागाणां कलध्वनिस्तस्य स्वाभा-विकं कलकलं द्विगुणयत् काव्यान्तरदुर्लभं दिव्यं सङ्गीतकं रचयति। नगरवर्णन-नायिकावर्णन-विलासवर्णन-निसर्ग-महाकाड्यानगणा वर्णनादयो गुणा श्रपि सहजत एव यथाप्रसङ्गमत्र गुम्फिताः। सस्पपि महाकाव्येऽस्मिन् जैनाचार-दर्शनाम्भोधिमधनसमुत्यनवनीतं कौशलेन समालिम्पितं यथाऽत्र काव्यस्य कान्तासम्मितोपयोगिता मूर्ति-मती परिदृश्येत । न केवलिमदं दर्शनम् , धर्मश्च भगवतो जिनराजस्य मुनेः श्रावकारेवी मोक्षमार्गाधिष्ठितस्यैव मुखादुपदिष्टः कविना, विलासिनी बाह्मणी-महिषी-नर्तकीप्रभृतीनां गुद्धसांसारिकविषय-लोलुपानां मुखेभ्योऽपि समुपदिष्टो ज्यब्जयित धर्म-वर्शननिर्वये सर्वेव प्रविवेकिना भाज्यम्, त्रापात-दर्भनं तत्र कदाचिद् भ्रामकमपि सम्भवेत्। अत्यच्च-तदा तादशा परमवैषयिका अपि जनाः शास्त्र-वर्ज्ञनतरवज्ञा आसमिति तेषां बहुळप्रचारमपि संसूचवित ।

द्शं काव्यस्यास्य परिशीळनेन समस्तकाव्यमुळभसौन्द्र्यस्य द्शंनेऽपि मूळतो वराग्यस्य तेन च मोक्षळक्ष्म्या श्राधिगम एव कवेः प्रतिपाद्यतरं प्रमुखं तत्त्वं प्रतिभाति । यच्च श्रीमतां मुनिवराणां झानसागरदेवानां श्रद्य यावन् व्यापिनो जीवनस्य सर्वथा समनुरूपम् । महानुभावा इमे वाराणसेय-स्याद्वादमहाविद्याळयस्य भूतपूर्वस्नातकाः बाळब्रह्मचारिणःवाग्देव्याः सहजक्रपापात्राः । छात्रजीवनेऽपि एभिः परावळिन्वता नानुसृता । किमिष कार्यं कृत्वा ततो ळव्यं धनं स्थानीय-छात्राळये प्रतिकररूपेण द्त्वेव उशन्ति सम । नेषधीयचरित-वन् महाकाव्यनिर्माणस्य परमा समुत्कण्ठाऽऽमीत् भवतां हृदि । तदनुसारं भवद्भिः जयोदयनामकं काव्यं विरचितं चिरप्रकाशिनक्ष । ततः पर मुनिवर्येरिदं काव्यं निर्मितम् । काव्यस्यास्य भाषानुवादो ऽपि पाण्डित्यपूर्णः मविशेष कवेभीवाभिव्यव्यक्तः । वयमस्य काव्यस्य बहुशः प्रचारं कामयमानाः कविवरस्य स्वागतं व्याहरामः ।

१६-११-६६ गोविन्द नरहरि वैजापुरकरः **घासीटोळा वाराणसी एम. ए. न्याय-वेदान्त-साहि**त्याचार्यः साहित्याध्यापकः 'सूर्योदय' सम्पादकः श्री स्याद्वादमहाविद्यालय काकी

#### हिन्दी अनुवाद :

गृहाश्रम में बाल ब्रह्मचारी श्री भूरामल नाम से प्रसिद्ध श्रीर श्रव श्री पूज्य मुनि ब्रानसागर नाम से कहे जाने वाले महापुरुष के द्वारा विरचित इस सुदर्शनोदय नामक काव्य को हमने विहक्कम इंटिट से देखा। नौ सर्गोवाला यह काव्य चन्पापुरी के सुदर्शन सेठ का चरित वर्णन करता हुआ जिनोपदिष्ट मोक्ष-लक्ष्मी का पोषण

करता है। प्रस्तुत काव्य के घीरोदात्त नायक की ऐसी कीतुहछ-जनक कथा-वस्तु कवि ने अपनी कविता के छिए चुनी है कि वह इस काव्य के आयोपान्त पढ़ने की उत्सकता को शान्त नहीं करती, प्रत्युत उशरोत्तर प्रतिसर्ग वह बढ़ती ही जाती हैं। प्रसन्न एवं गम्भीर वेद्रभी रीति से प्रवहमान इस सरस्वती नदी के प्रवाह में सहदय पाठकों के मनरूप मीन विलासपूर्वक उद्धर्तन-निवर्तन करने लगते हैं। अनुप्रास श्लेष, उपमा, उत्पेक्षा श्रीर विरोधामास श्रादि श्रलङ्कार इसे विशेष रूप से उड्डाल और विभूषित करते हैं। श्यामकल्याण, कटबाळी; प्रभानी, सारम, काफी इत्यादि रागों की सुन्दर ध्वनि उसकी स्वाभा-विक सुन्दरता को दुगुणी करती हुई अपन्य काव्यों में दुर्छम ऐसे दिव्य मंगीत को रचती है। महाकाव्य के अनुकूछ नगर-वर्शन, नायिका-वर्णन, विलास-वर्णन, निसर्ग-वर्णन खादि गुण भी सहज रूप से इस काव्य में यथा-स्थान प्रसंग के अनुसार गूंथे गये हैं। महाव।व्य के होते हुए भी इसमे जैन आचार और दर्शन रूप समुद्र के मधन से उत्पन्न नवनीत (मक्खन) ऐसी कुशलता से समालिम्पित है कि जिससे इस काव्य की कान्ता-सम्मित सुन्दर उपयोगिता मूर्ति-मती होकर दिखाई देती है यह काव्य केवल दर्शनशास्त्र ही नहीं है, बल्कि भगवान् जिनराज का धर्मशास्त्र भी है, जिसे कि कवि ने मोक्ष मार्ग पर चलने वाले मुनि श्रौर श्रावकादि के उद्देश्य से निर्माण किया है। विलासिनी श्रह्मणी, राजरानी और नर्तकी वेश्या चादिक-जो कि एक मात्र सांसारिक विषयों के लोलुपी हैं-उनके मुखों से भी उपदेश कराया है जो यह अभिशाय व्यक्त करता है कि धर्म और दर्शन के निर्णय में मनुष्य को सदा विवेकशील होना चाहिए, क्योंकि ऊपरी तौर से किसी वस्तु का देखना कदाचित भ्रामक भी हो सकता है। दूसरी बात यह भी सूचित होती है कि उस समय ऐसे श्वित विषयी लोग भी शास्त्र और दर्शन के तस्त्रज्ञ थे. तथा उनका बहुलता से प्रचार था।

इस काव्य के परिशीलन से यह प्रतिभासित होता है कि इसमें काच्य-सुलभ पूर्ण सौन्दर्य के दर्जन होने पर भी मूल में वैराग्य और उसके द्वारा मोक्ष-लक्ष्मी की प्राप्ति ही कवि का प्रमुख प्रतिपाश तस्व रहा है। जो कि श्रीमान् मुनिवर्य ज्ञानसागरजी महाराज के आज तक के जीवन में ज्याप धर्म के मर्वथा अनुरूप है। स्यादाद महा-विद्यालय काशी के भूतपूर्व स्नातक महानुभाव यतः बालब्रह्मचारी है अतः सरस्वती देवी के ये महज कुपापात्र बने हैं। छ।त्र-जीवन में मी इन्होंने पराया श्ववलम्बन नहीं लिया, किन्तु किसी भी कार्य को करके उससे प्राप्त धन को लाकर श्रीर छात्रालय में शल्क रूप से दे करके ही रहते थे। तैषधचरित के समान एक महाकाव्य के रचने की आपके हृदय में परम उत्कएठा थी। तदन्यार आपने 'जयोदय' नामक काव्य रचा जो, बहुत पहले प्रकाशित हो चुका है। तत्परचात् मुनिवर्य ने यह काव्य रचा है। इस काव्य का हिन्दी भाषा में अनुवाद भी पाण्डित्य-पूर्ण और कवि के भाव का भली भांति अभिव्यष्टजक है। हम इस काव्य के वह प्रचार की कामना करते हुए कविवर का स्वागन करते हैं।

# काव्य-कमौटो

प्रस्तुत काव्य जयोदय महाकाव्य का श्रानुज है। फलतः इसमें भी श्रथ से इति तक उसी जैसी शाब्दी छटा दृष्टि—गोचर होती है। इसका तुलनात्मक श्रध्यथन जो भी करेंगे उन्हें नैषध की स्मित न हो यह सभव नही। उपलब्ध जैनेतर महाकाव्यों में नैषध की रचना मर्वोत्कृष्ट मानी जा रही है। इसलिये यह कहा जाता है कि 'नैषधं विद्वदोषधम'।

जिस कथानक को पुराण श्रीर इतिहास प्रस्तुत करते हैं उसी को यदि एक प्रतिभाशाली किन भी प्रस्तुत करता है तो वह उक्ति-विचित्र्य से प्रभावित हो कर उन दोनों से भिन्न ही दृष्टिगोचर होने लगता है। श्रालङ्कारों की सम्पुट उम में सरसता ला देती है श्रीर इसीलिए वह पाठक के मन को लुभा लेता है। इसी दृष्टि सं आवार्य वामन ने उसकी प्राह्मता का प्रतिपादन किया है— 'कार्व्य प्राह्मसङ्कारात्' (काञ्यालङ्कार सूत्र १,१,१)

श्राज द्वारों के मन्तिबेश ने प्रस्तुत काव्य की सुन्दरता को बढ़ा दिया है। इसका कुछ श्राभाम निम्नलिखित रलोकों से हो सकेगा.--

- १,१ वीरप्रभु स्त्रीयसुबुद्धिनावा भवान्धितीरं गमितप्रजावान् । सुधीवरागध्यगुणान्वयावाग् यस्यास्ति नः शास्ति कवित्वगावा ॥१॥
- १,२२ उद्योतयन्तोऽपि परार्थमन्तर्घोषा बहुबीहिमया छसन्तः । यतित्वमञ्चन्त्यविकल्पभावान् नृपा इवामी महिषीश्वरा वा ॥२॥

- १,३३ पलाशिता किंशुक एव यत्र द्विरेकवर्गे मधुपत्वमत्र । विरोधिता पञ्जर एव भाति निरोष्ठयकाव्येष्वपवादिता तु ॥३॥
- २,२ द्विजिह्नतातीतगुणोऽप्यहीनः किलानकोऽप्येष पुनः प्रत्रीणः । विचारवानप्यविरुद्धवृत्तिर्मदोज्झितो दानमयप्रवृत्तिः ॥४॥
- २,६ कापीव वापी सरसा सुवृत्ता मुद्रे व शाटीव गुणेकसत्ता । विधोः कला वा तिथिसत्कृतीद्वालङ्कारपूर्णा कवितेव सिद्धा ॥४॥
- ३,२६ द्रुतमाप्य स्दन्नथाम्बया पय श्रारात्तननयोस्तु पायितः । शनकैः समितोऽपि तन्द्रिता स्म न शेते पुनरेप शायितः ॥६॥
- ३,३८ ऋहो किलाश्लेषि मनोरमायां त्वयाऽनुरूपेणननोरमायाम् । जहासि मत्तोऽपि न किन्नु भायां चिनेति मेऽत्यर्थमकिन्नु मायाम् ॥७
- ६,४२ भाग्यतस्तमधीयानो विषयाननुयाति यः। चिन्तामणि क्षिपत्येष काकोङ्कयनहत्तवे ॥५॥

यहां क्रमशः (१) रूपक, यमक और श्रनुप्राम (२) पूर्णीपमा (३) परिसंख्या (४ विरोधाभास (४) श्लेपोपमा (६) स्वभावोक्ति (७. यमक और (८) निदर्शना श्रळ झारों का चमस्कार द्रष्टव्य है।

काव्य के शरीर का निर्माण शब्द और व्यर्थ से होता है। अब्दालद्वार शब्द को श्रीर श्रर्थालङ्कार श्रर्थ को भूषित करते हैं।

प्रस्तुत काव्य में दोनो प्रकार के श्रालङ्कार श्राहि से श्रान्त तक विद्यमान हैं। काव्य की श्रात्मा रम होता है जिसे गुण श्रालङ्कत करते हैं। प्रस्तुत काव्य में शान्त रस प्रधान है जो प्रसाद गुण से विभूषित है। नेषध श्रीर धर्मशर्माभ्युद्य की भांति इसमें वेदर्मी रीति है। निष्कर्ष यह कि एक सत्काव्य में जो विशेषनाएं होनी चाहिये वें सब इस में हैं। वास्भर ने अपने अलक्कार प्रन्य (१,८) में काट्य की चारुता के तीन हेतु बतलाये हैं-(१) किसी वर्ण को गुरु बनाने के लिए उसके आगे संयुक्त वर्णों का विन्यास (२ विसगों को तुम न करना और (३) विसन्धि का अभाव- (अ) अश्लीलता या कर्णकरुता आदि दोषों की उत्पादक यण आदि सन्धियों का परित्याग (ब) तथा सन्धि-रहित पर्वों का उपयोग।

प्रस्तुत काठ्य में उन तीनों हेतु विद्यमान हैं। जैसे —

१,३१ जिनालयाः पर्वततुल्यगाथाः समग्रभूसंभवदेणनाथाः । श्रृङ्गाप्रसंलग्नपयोदखण्डाः श्रीरोदसीदर्शितमानदण्डाः ॥

यहां सात लघु वर्णों को संयुक्त वर्ण उनके आगे रख कर गुरु बनाया गया है। इस रलोक में कुल मिलाकर पांच पद हैं—तीन ऊपर और दो नीचे, इन मभी के आगे विसर्ग रखे हुये हैं— उनका लोप नहीं हुआ और विरूप सन्धि या सन्धि का अभाव भी नहीं है।

श्रन्य शास्त्र श्रापने श्रापने विषयों पर प्रकाश डालते हैं पर सत्काव्य श्रानेकानेक विषयों पर। सुदर्शनोदय में उदात्तचरित सुदर्शन श्रेष्ठी का चरित वर्णित है, पर प्रमङ्गतः इसमे श्रान्यान्य विषयों का भी वर्णन किया गया है।

अनेक काव्यों के श्रृङ्गार वर्णन में अश्लीलता द्रष्टिगोचर होती है, पर वह इसमें नहीं है।

साहित्य का संगीत के साथ-माथ चलना अत्यन्त आकर्षक होता है। प्रस्तुत कृति में अनेक राग-रागिनी वाले पद्य भी हैं। यह विशेषता अन्य जैन वा जैनेतर काव्यों में भी प्रायः दुर्लभ है। व्रतों में बहानर्य का का स्थान सर्वोपिर है। विकार के हेतुकों के उपस्थित होने पर भी सुदर्जन बहानर्य से न हिंगे। इनके खीवन-इत्त को जो भी पढ़ेगा उसे मदाचारी बनने की प्रेरणा अवस्य मिलेगी।

हिन्दी अनुवाद अच्छा हुआ है। प्रस्तुत अनुवाद के विमा मूल काव्य को ठीक ठीक समझना कठिन है। परिशिष्ट में मूल को स्रोलने वाले सस्कृत टिप्पण यदि दिये जाने, तो अधिक अच्छा होता।

यह रचना सभी दृष्टियों में रलाज्य है श्रीर किसी भी परीक्षालय के शास्त्र-कक्षा के पाड्यकम में स्थान पाने योग्य है।

वि० १६-११-६६ **संस्कृत विश्वविद्यालय**,

वाराणसी

**अमृतलाल जैन** साहित्य-दर्शनाचार्य

#### प्रस्तावना

ससार में जिनने भी धर्म प्रचलित हैं उन सब ने ऋहिंसा के समान ब्रह्मचर्य या शीलवत का महस्य स्वीकार किया है। ब्रह्मचर्य की महत्ता पर आज तक बहुत कुछ लिखा जा चुका है। संसार के और खास कर भारत के इतिहास में ऐसे अगणित महापुरुष हो गये हैं, जिन्होंने अपना विवाह किया ही नहीं, प्रत्युत आजीवन अध-चारी रहकर स्व-पर का कल्याण किया है। अनेक ऐसे भी गृहस्थ हुए हैं, जिन्होंने एक पत्नीव्रत अङ्गीकार कर उसे भले प्रकार पालन किया है, किन्तु ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि भारत-वर्ष के इतिहास में जितने भी महान् पुरुषों के चरित दिष्टगोचर होते हैं, उनमे उनकी अनेक स्त्रियों के होने का उल्लेख मिछता है। श्राज से बार्।ई हजार वर्ष पहिले वह-विवाह की श्राम प्रथा प्रचलित थी और लोग अनेक विवाह करते हुए अपने को भाष्यशाली समझते थे। ऐसे समय में सेठ सुदर्शन का एक पत्नीव्रत धारण करना और फिर तीन-तीन बार प्रबल बाधाएं ह्याने पर भी ऋपने हत पर छाटल क्ने रहना सचमूच उनकी महस्ता को प्रकट करना है और पुरुष समाज के सम्मुख एक उत्तम आदर्श उपस्थित करता है। जीव-जीवेतर शास्त्रों एवं पुराणों में स्त्रियों के शीलवत का माहात्म्य बतान बाले महस्रों आख्यान मिलते हैं, पर सुदर्शन जैसे एक पत्री कर बार्से के नाम अंगुलियां पर गिनने लायक भी नहीं मिलते।

प्रस्तुत सुदर्शनोदय में विणित सुदर्शन का चरित सर्व प्रथम हमें इरिषेण के बृहत्कथा कोष में देखने को मिलता है। उसमें यह कथानक 'सुमग गोपाल' के नाम से दिया गया है। इसमें बतलावा गया है कि श्रंगदेश की चन्पापुरी में दिन्तवाहन नाम का राजा था श्रीर श्रमवा नाम की उसकी रानी थी। उसी नगरी में ऋषभदास नाम के एक सेठ थे श्रीर जिनदासी नाम की उनकी सेठानी थी। सेठकी गाय-भैंसों को चराने वाला एक सुभग नाम का गुवाला था। एक वार शीतकाल में जंगल से घर को आते हुए उसने एक स्थान पर ध्यानस्थ साघु को देखा और यह विचार करता हुआ घर चला गया कि ये साधु ऐसी ठंड की रात्रि कैसे व्यतीत करेंगे ? प्रात:काल श्राकर उसने देखा कि साधु उसी प्रकार समाधि में स्थित हैं। थोड़ी देर के बाद सूर्योदय हो जाने पर साधु ने समाधि खोली, प्राभातिक क्रियाएं की श्रीर 'णमी अरिहंताणं (नमोऽहते। ऐसा कह वे आकाश में उडकर अन्यत्र चले गये। यह देखकर गुवाले के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वह सोचने लगा कि वे उक्त मंत्र के प्रभाव से आकाश में उड़कर चले गये हैं, श्रत मैं भी इस मन्त्र की श्राराधना करके श्राकाशगामिनी विद्या सिद्ध करू गा । तत्पश्चात् वह गुवाला प्रत्येक कार्य करते हुए उक्त मंत्र को जपने लगा। उसे उक्त मन्त्र वोलते हुए सेठ ने सुना तो उससे उमका कारण पूछा । उसने प्रत्यक्ष देखी घटना सुना दी । सेठ ने भी उसके जपते रहने की अनुमोदना की।

एक बार वह गाय-भैंमों को लेकर जंगल में गया हुआ था कि वे गंगा-पार किसी हरे भरे खेन में चरने को निकल गई। यह गुवाल उन्हें वापिस लाने के लिए उक्त मत्र को बोलकर ज्यां ही गंगा में कूदा कि पानी के भीतर पड़े हुए किसी नुवीले काठ से टकरा जाने से उसकी मृत्यु हो गई और वह ऋपभदाम सेठ की सेठानी के गर्भ में आ गया। जन्म होने पर इसका नाम मुदर्शन रखा गया। उसे सर्व विद्यास्त्री और कलाओं में निपुण बनाया गया।

इसी बन्पानगरी में एक सागरदत्त सेठ रहते थे। उनके मनोरमा नाम की एक सर्वाङ्ग सुन्दरी छड्की थी। समयानुसार दोनों का विवाह हो गया श्रीर सुदर्शन के पिता ने जिनहीक्षा ले छी। इधर सुदर्शन के दिन श्रानन्द से ज्यतीत होने छगे। एक वार राजपुरोहित किपिल बाह्यण की स्त्री किपिला ने राजमार्ग से जाने हुए सुदर्शन की तेया श्रीर उनके श्रपूर्व सौन्दर्य पर मोहित हो गई। दूती के द्वारा पित की बीमारी के बहाने से उसने मकान के भीतर सुदर्शन को सुलवाया श्रीर उनका हाथ पकड़ कर अपनी काम-वासना को पूर्ण करने के लिए कहा। तब चतुर सुदर्शन ने श्रपने को 'नपु'सक' बता का उमसे लुटकारा पाया।

एक वार वसन्त ऋतु में वन-क्रीड़ा के लिए नगर के सब लोग गये। राजा के पीछे रानी अभया भी अपनी धाय और पुरोहिनानी कपिला के साथ जा रही थी। मार्ग में एक सुन्दर बालक को गोद में लिए एक अति सुन्दर स्त्री को जाते हुए कपिला ने देखा और रानी में पृछा—'यह किसकी स्त्री हैं ?' रानी ने बतलाया कि यह नगर-सेठ सुदर्शन की पत्नी मनोरमा है। कपिला तिरस्कार के साथ बोली—'कहीं नपुंसक के भी पुत्र होते हैं ?' रानी ने पूछा— तुम केसे जानती हो कि सुदर्शन नपुंसक हैं ? तब कपिला ने सारी आप बीती कहानी रानी को सुना दी। सुनकर हंसते हुए रानी ने कहा—अरी कपिले, सेठ ने तुमे ठग लिया है। तुझसे अपना पिंड छुड़ाने के लिए उसने अपने को नपुंसक बता दिया, सो तू सच समझ गई ? तब कपिला अपनी झेंप मिटानी हुई बोली—यदि ऐसी बात है तो आप ही सेठ को अपने वझ में करके अपनी चतुराई का परिचय देवें। कपिला की बातों का रानी घर रंग चढ़ गया और वह मन ही मन सुदर्शन को अपने जाल में फंसाने की सोचने लगी।

उद्यान से घर वापिम आने पर रानी ने अपना अभिप्राय अपनी पंडिता धाय से कहा। उसने रानी को बहुत समझाया, पर उसकी समझ में कुछ न आया। निदान पंडिताधाय ने कुंभार से सात सिंदी के पुत्रते बनवाये-जो कि आकार-प्रकार में ठीक सुदर्शन के समान थे। रात में उसे वस्त्र से हक कर वह राज मवन में बुसने लगी। द्वारपाल ने उसे नहीं जान दिया। घाय जबरन युसने लगी तो द्वार-पाल का धका पाकर उसने पुतले को पूट्यी पर पटक दिया और रोना-धोना मचा दिया कि हाय, अब महारानीजी विना पुतले के दर्शन किये पारणा केसे करेंगी ? उसकी बात सुनकर द्वारपाल हर गया और बोला—पंडिते आज तू मुके क्षमा कर, मुझ से भूल हो गई है। आगे से ऐसी मूल नहां होगी। इस प्रकार यह पंडिता धाय प्रति-दिन एक-एक पुतलो बिना रोक-टोक के राज भवन मं लाती रही । आठवें दिन अष्टमी का प्रोक्शोपवास प्रहण कर सुदर्शन सेट रमशान में सदा की भांति कायोत्मर्ग धारण कर प्रतिमायोग से अवस्थित थे। पंडिता दासी ने आधी रात में वहां जाकर उन्हें अपनी पीठ पर छाद कर आरे उपर से वस दककर रानी ने महल में पहुंचा दिया। रात भर रानी ने सुदर्शन को डिगाने के लिए अनेक प्रयत्न किये, पर वे पाषाण-मृति के समान मर्क्या अवस् रहे। इतने में सबेरा हो गया। भेद प्रकट होने के भय से रानी ने अपना त्रिया-चरित्र फंडाया और सुइर्शन को राज-खेनकी ने पकड़ किया। राजा ने उक्त घटना सुनकर उन्हें जाण-दरह की श्राज्ञा देकर बारदास को संप दिया। चारहास ने रमजान में जाकर उनपर **ज्या ही तलबार का प्रहार किया कि वह फूल-माला बनकर उनके गर्ल** का हार वन गई। देवताका ने व्याकाश से सुदर्शन के शीलवत की प्रशंसा करते हुए पुष्प-वर्षा की। जब राजा को यह ज्ञान हुचा तो वह सुदर्शन के पास बाकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगा सुदर्शन ने कहा-महाराज, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। दोष वी मेरे पूर्वकृत कर्म का है। राजा न सुदर्जन को बहुत मनाया, अपना राज्य तक दंने की घोषणा की, मगर सुदर्शन न तो पंडिता के द्वारा राज-भवन में लाते समय ही यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि

यदि मैं इस आपत्ति से धव गया, तो मुनि बन जाऊ गा । श्रतः मुदर्शन ने राज्य स्त्रीकार करने से इन्कार कर दिया श्रीर घर जाकर अपना अभिप्राय मनोरमा से कहा । उसने कहा— 'जो तुम्हारी गति, मो मेरी गति' । मुनकर मुदर्शन प्रसम्भ हुआ । दोनां जिनालय गये । भक्तिभाव से भगवान का अभिषेक पूजन करके वहां विराजमान आवार्य से दोनों ने जिन दीक्षा लेली श्रीर मुदर्शन मुनि बनकर तथा मनोरमा आर्थिका बनकर विचरने लगे।

इधर जब रानी को श्रापने रहस्य-भेद होने की बात ज्ञात श्रातम-ग्लानि से फांसी लगा कर मर गई और त्यन्तरी देवी हुई। पहिता धाय राजा के भय से भागकर पाटलिपुत्र की प्रसिद्ध वेश्या देवदत्ता की शरण में पहुँची। वहां जाकर उससे उमने श्रापनी मारी कहानी सुनाई श्रीर बोली—उस सुदर्शन जंसा सुन्दर पुरुष मंसार में दूसरा नहीं है श्रीर मंसार में कोई भी खी उसे डिगाने में समर्थ नहीं है। देवदत्ता सुनकर बोली—एक वार यद वह मेरे जाल में फंस पावे—तो देग्वंगी कि वह कैसे बचके निकलता है।

उधर मुद्रशंन मुनिराज प्रामानुप्राम विहार करते हुए एक दिन गोचरी के लिए पाटलिपुत्र पधारे। उन्हें आता हुआ देखकर पंडिता धाय बोली-देख देवदत्ता, वह मुद्रशंन आ रहा है, अब अपनी करामात दिखा। यह मुनकर देवदत्ता ने अपनी दासी भेजकर उन्हें भोजन के लिए पिंडगाह लिया। मुद्रशंन मुनिराज को घर के भीतर लेजाकर उसने सब किवाब बन्द कर दिखे और देवदत्ता ने अपने हाब-भाव दिखाना प्रारम्भ किया। मगर काठ के पुतले के समान उन पर उसका जब कोई असर नहीं हुआ; तब उसने उन्हें अपनी शच्या पर पटक लिया, उनके अंगों को गुद गुदाया और उनका संचालन किया। मगर सुदर्शन तो मुर्दे के समान ऋडोल पड़े रहे। वेश्या ने तीन दिन तक अपनी सभी संभव कलाओं का प्रयोग किया, पर उन पर एक का भी असर नहां हुआ। अन्तमें हताश होकर उसने सुदर्शन को रातके अंधेरे में ही श्मशान में हलवा दिया।

सुदर्शन मुनिराज के श्मशान में ध्यानस्थ होते ही वह ज्यन्तरी देवी आकाश मार्ग से विहार करनी हुई उधर से आ निकली। सुद-र्शन को देखते ही उसे अपना पूर्व भव याद आ गया और बदला लेने की भावना से उसने सात दिन तक महाघोर उपसर्ग किया। परन्तु वह उन्हें विचलित नहीं कर सकी। इधर चार घातियां कर्मी के क्षय होने से सुदर्शन मुनिराज को केवलज्ञान प्रकट हो गया। देवों ने आकर आठ प्रानिहार्यों की रचना की। मारे नगर निवासी लोग उनकी पूजा वन्दना को आये। वह देवदत्ता वेश्या और पडिता धाय भी वन्दना को गई। उपसर्ग से पराभूत व्यन्तरी भी वन्दना को गई। सुदर्शन केवली का धर्मी दंश गुनकर कितने ही लोग सुनि बन गये. कितनों ने श्रावक के त्रत धारण किये। कितनी ही स्त्रियां श्रार्थिका और कितनी ही श्राविकाएं बन गईं। उस वेश्या और पंडिता ने भी यथा-योग्य व्रत प्रहण किये श्रीर व्यन्तरी ने सम्यक्त्व को प्रहण किया। पुनः सुदर्शन केवली विहार कर धर्मोपदेश देते हुए जीवन के अन्त में अधाति कर्मी का क्षय कर निर्वाण को प्राप्त हए।

सुदर्शन का यही कथानक कुछ पल्लिवन करके परवर्ती प्रन्थ-कारः ने लिखा है, जिनमें अपभ्रंश सुदर्शनचरित के कत्ती आठ नयनिद, संस्कृत सुदर्शन चरित के कत्ती आठ सकल कीर्ति और आराधना कथाकोश के कर्ता बहा नेमिद्त प्रमुख हैं। सबसे अन्त में प्रस्तुत सुदर्शनोदय की रचना हुई है। इन सबमें वर्णित चरित में जो खास अन्तर दृष्टिगोचर होता है, वह इस प्रकार है:— १) हरिषेण ने अपने कथा कोश में सुदर्शन का न कामदेव के रूप में उल्लेख किया है और अन्त:कृत् केवली के रूप में ही। हां, केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर उनके आठ प्रतिहार्यों का वर्णन करते हुए लिखा है कि मुख्डकेवली के समवसरण की रचना नहीं होती है। यथा—

> छत्रत्रं समुतुङ्कं प्राकारो हिग्विष्टरम् । मुण्डकेवलिनो नास्ति सःण समवादिकम् ॥ १५७ ॥ छत्रमेकं शणिच्छायं भद्रपीठं मनोहरम् । मुण्डकेवलिनो नृनं द्वयमेतत्प्रजायते ॥ १४८ ॥

इस उल्लेख से यह सिद्ध है कि सुदर्शन मुण्ड या सामान्य केवली हुए हैं श्रीर सामान्य केवलियों के समवसरण-रचना नहीं होती। श्राठ प्रातिहार्य श्रवश्य होते हैं, पर तीन छत्र की जगह एक श्वेत छत्र श्रीर सिहासन की जगह मनोहर भद्रपीठ होता है।

किन्तु नयनिंद ने अपने सुदंमण-चरिउ में तथा सकल कीर्तिं ने अपने सुदर्शन चरित में उन्हें स्पष्ट रूप से चौवीसवां कामदेव और वर्धमान तीर्थं कर के समय में होने वाले दश अन्तः कृत्केवलियों में से पांचवां अन्तः कृत्केवली माना है। यथा—

(१) अन्तयड सु केविल सुप्पसिद्ध, ते दह दह संखए गुणसिद्ध।
रिसहाइ जिण्दिहं तित्थे ताम, इह होति चरम तित्थयर जाम ॥
तित्थे जाउ कय कम्म हाणि, पंचमु तिहं अंतयडणाणि णामेण।
सुदंसणु तहो चरित्तु, पारुंभिड अयाणहुँ पवित्तु॥

(ऐ० स० भ० प्र० पत्र २ A.)

(२) इय सुविणोयिह चरिमाणंगउ अच्छड । नर बद हे पमाय पुण्णुवंतु संघच्छाइ ।।

(ऐ० स० भ० प्र० पत्र ३४ B.)

उक्त दो उल्लेखों में से प्रथम मे पांचवें श्रान्त. इत्केवली होने का तथा दूसरे में चरम श्रानङ्ग श्राथीत् श्रान्तिम कामदेव होने का स्पष्ट निर्देश है।

सकल कीर्त्ति ने भी दोनों ही रूपों में सुदर्शन को स्वीकार किया है। यथा--

> श्री वर्षमानदेवस्य यो वैश्यकुल**सांगुमान्।** अन्तकृत्केवली पंचमो बभूवास्विलाथदृक्॥ १.१४॥ कामद्रेवश्च दिन्याङ्गो गैद्रघोगेपसगंजित्। त्रिजगन्नाथवंद्यार्च्य सुद्रशनमुनीष्ट्यर ॥ १ ९४॥

आंश्रहिषेण ने कथानक के संक्षिप्त रूप से वर्णन करने के कारण भले ही उनका कामदेव के रूप से उन्लेख न किया हो । पर मुण्ड केवली के रूप में उनका उल्लेख अवश्य महत्त्व रग्वता है। नयनिंद और सकलकी तिं के द्वारा मुदर्शन को वर्धमान तीर्थ कर के तीर्थ का पांचवां अन्तकृत्केवली मानना भी आगमसम्मन है, इसकी पुष्टि तत्त्वार्थ राजवार्तिक और धवला टीका में होती है। यथा—

"संमारस्यान्तः कृतो येस्ते अन्तकृतः निम<sup>4</sup>- मतः त्र<sup>२</sup>-मोमिल<sup>3</sup> -रामपृत्र<sup>४</sup>-सुदर्शन प-यम<sup>६</sup>-लीक<sup>७</sup>-वलीक<sup>७</sup>-किल्कम्बल-<sup>६</sup> पालाम्बण्टपृत्रा ५ ६ इत्येते दश वर्धमान तीर्थ**क्र**रतीर्म<sup>®</sup>।

(तत्त्वायंवितिक अ०१ सूत्र २०। धवला पु०१ ए० १०३)

इस उल्लेख में सुदर्शन का नाम पांचवें अन्त.हारेबली के रूप में दिया गया है। जहां तक इमारी जानकारी है —श्रन्त:हत-केवली उपसर्ग सहते सहते ही कर्मी का क्षपण करते हुए मुक्त हो जाते हैं, जैसे तीन पाएडव उपमर्ग सहते हुए ही मुक्त हुए हैं। पर सुदर्शन को तो उपसर्ग होते हुए केवल ज्ञान प्रकट होने की बात कह कर नयननिद श्रीर सकल कीर्ति भी हरिषेण के समान उनकी गन्ध-कुटी की रचना का तथा धर्मोपदेश देने श्रीर बिहार करने का वर्णन करते हैं। सो वह बात विचारणीय है कि क्या श्रन्त:कृत्केवली के उक्त सब बातों का होना संभव है। श्रीर यदि सम्भव है, तो हरि-षेण न उन्हें श्रन्त:कृत्केवली न कह कर मुण्डकेवली क्यों कहा है जब कि ज्यन्तरी के द्वारा सात दिन तक घोर अपसर्ग सहने का वे भी उल्लेख करते हैं ?

सुदर्शनोदयकारने सुदर्शन का अन्तिम कामदेव के रूप से तो उल्लेख किया है, पर अन्तः क्रत्केवली के रूप से नहीं। किन्तु सुदर्शन को केवल ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चान् ही उन्होंने उनके निरजन पद प्राप्त करने का वर्णन करके उनके अन्तः क्रत्केवली होने की प्रकारान्तर से सूचना ही की है। यही कारण है कि उन्होंने उनकी गवकुटी रची जाने, उपदेश देने और विहार आदि का कुछ भी वर्णन नहीं किया है।

- (२) हरिषेण ने चम्पा के राजा का नाम 'दन्ति वाहन' दिया है, पर शेप श्राचार्यों ने धात्रीवाहन नाम दिया ।
- (३ हरिपेण ने सुदर्शन के गर्भ में आने के सृचक स्वप्ना-दिकों का वर्णन नहीं किया है, पर शेप सबने उन्हों पांच स्वप्नों का उन्लेख किया है, जिन्हें कि सुदर्शनोदयकार ने लिखा है।
- (४) हरिषेण ने और सुदर्शनोदयकार ने सुदर्शन की जन्म तिथि का कोई निर्देश नहीं किया है, जबिक नयनिद और सकल-कीर्त्ति ने सुदर्शन का जन्म पौप सुदी ४ का बनलाया है। नयनिद तो बुधवार का भी उल्लेख किया है यथा—

पोसे पहुत्ते संय पन्छए हुए, बुहबारए चर्डात्य तिहि संजुए। (आ॰ भ० प्रति प० १२ B) (४) सुभग गुवाला जब नदी में कूदा और काठ की चोट से भरणोन्मुख हुआ, तो उसने निदान किया कि इस मन्त्र के फल से मैं इन्हीं ऋषभदास सेठ के घर में उत्पन्न होऊं। ऐसा स्पष्ट वर्णन नयनन्दि और मकल कीर्ति करते हैं। यथा-

गोबो वि णियाणे तहि मरे वि, थिउ वणिपिय उयरे अवयरे वि ।

( सुदंसणचरिंड, पत्र ११ )

निदानमकरोदिस्थमेतन्मंत्रफलेन भो । अस्यैव श्रेष्ठिनो नृनं भविष्यामि सुतो महान् ॥

(सुदर्शन चरित, सर्ग ४ श्लोक ६४)

- (६) हरिषेण ने सुभग गुवाले के द्वारा शीतपरीषह सहने वाले मुनिराज की शीतबाधा को अग्नि जलाकर दूर करने का कोई वर्णन नहीं किया है। नयनिंद और सकल कीर्ति ने उसका उन्ने क किया है।
- (७) हरिषेण ने सुदर्शन के एक गुवाल भव का ही वर्णन किया है, जब कि शेष सबने भील के भव से लेकर अनेक भवों का वर्णन किया है।
- (८) शेष सब चिरत-कारों की अपेक्षा नयनिंद ने सुदर्शन का चिरत विस्तार से लिखा है। उनकी वर्णन शेली भी परिष्कृत, परि मार्जित एवं अपूर्व है, सुदर्शन के जन्म समय का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं—पुत्र के जन्म लेते ही परिजनों के कल्याण की वृद्धि हुई, जल वर्षा हुई, बनों में फल-फ़ल खूब फले-फूले, कूपों में पानी भर गया, और गायों के स्तनों में दूध की खूब वृद्धि हुई।
- (६) नयनन्दि और सुदर्शनोदयकार ने सुदर्शन की बाल-कीड़ाओं का बहुत सुन्दर वर्णन किया है।
- (१०) नयनन्दि ने लिखा है कि सुदर्शन जब आठ वर्ष का हुआ, तब पिता ने उसे गुरु को पढ़ाने के लिए सौंप दिया। सुदर्शन

ने १६ वर्ष की श्रवस्था होने तक गुरु से शब्दानुशामन, लिंगानु-शासन, तर्क, कात्र्य, ख्रंदशास्त्र श्रीर राजनीति को पढ़ा। तथा मल्ल-युद्ध, काष्ठकर्म, लेज्यकर्म, श्रिग्निस्तम्भन, इन्द्रजाल श्रादि विद्याश्रीं को भी सीखा।

- (११) नयनिद ने पोडश वर्षीय सुदर्शन कुमार के शरीर सौदर्य का बहुन ही सजीव वर्णन किया है और लिखा है कि गुरु के पाम से विशा पढ़ कर घर आने पर, सुदर्शन जब कभी नगर के जिस किसी भी मांग से निकल कर बाहर घूमने जाते, तो पुर-वामिनी कियां उसे देखकर विद्वल हो जानीं और वस्ताभूषण पहिनने तक की भी उन्हें सुध-बुध नह रहती थी।
- (१२) मनोरमा के झर्गर-सौन्द्र्य का वर्णन करते हुए प्रसंग वज नयनित्व ने विभिन्न देशों की स्थियों के स्वभाव-गत वा शरीर-गत विशेषनात्र, का भी श्रापूर्ण वर्णन किया है।
- (१३) नयनित्र ऋौर सकलकीर्ति ने सुदर्शन के विवाह का सुदूर्च शाधने वाले श्रीयर ज्योतिषी के नाम का भी उल्लेख किया है श्रीर बताया है कि सुदर्शन मनोरमा का विवाह वैशाख सुदी पंचमी को हुआ।
- (१४) नयनन्दिने सुदर्शन के गाईस्थिक जीवन का भी बहुत सुन्दर वर्णन किया है।
- (१४) ऋषभदास सेठ के दीक्षित होते समय ही सुदर्शन ने एक पत्नी व्रत के साथ श्रावक के व्रत महण किये, इसका सभी ने समान रूप से वर्णन किया है। किपला ब्राह्मणी द्वारा छल-पूर्वक बुलाने आदि की घटनाएं भी सभी ने समान रूप से वर्णन की हैं।
- (१६) नयनिन्द लिखते हैं कि जब श्रान्तिम बार सुदर्शन प्रोषधोपवास के दिन रनशान को जाने लगे-तो उन्हें श्रानेक अप-शकुन हुए। इन अपशकुनों का भी उन्होंने वड़ा अनुभव-पूर्ण वर्णन

किया है। इसी स्थल पर उन्होंने स्मशान की भयानकता का जो वर्णन किया है, उसे पढते हुए एक वार हृदय कांपने लगता है।

- (१७) पंडिता दासी सुदर्शन को ध्यानस्थ देखकर उनसे कहती है कि यदि धर्म में जीव-दया को धर्म बनलाया है, तो मेरे साथ चलकर मरती राजरानी की रक्षा कर।
- (१८) रानी की प्रार्थना पर भी जब सुदर्शन ध्यानस्थ मौन रहते हैं, तब दोनों की चित्त-वृत्तियों का बड़ा ही मार्मिक वर्णन नयनिंद ने किया है। सुदर्शन रानी के राग भरे बचनों को सुनकर वा काय की कुचेष्टा को देखकर मनमें विचारत है कि सभी सांसारिक सुख श्रानन्त वार मिले श्रीर श्रागे फिर भी उनका मिलना सुलभ है। किन्तु इस महान् चारित्ररूप धन का पाना श्रानि दुर्लभ है, मैं इन तुच्छ विषयों के लिए कैंसे इम श्रामृल्य धन का परित्याग कहां?
- (१६) मनोरमा ने जब सुना कि मेरे पित को राजा ने मारन का श्रादेश दे दिया है, उस समय उसके कम्ण बिलाप का बड़ा ही मर्म-मेदी वर्णन नयनिंद ने किया है।
- (२०) सुदर्शन के ऊपर चाएडाल-द्वारा किया गया श्रास-प्रहार जब हार रूप से परिणत हो गया, तब यह बात मुनकर राजा ने कोधित हो श्रानेका सुभटों को सुदर्शन के मारने के लिए भेजा। धर्म के रक्षक एक देव ने उन सबको कील दिया। जब राजा को यह पता चला तो वह कुंद्ध हो बड़ी सेना लेकर स्वयं सुदर्शन को मारने के लिए चला। तब देव ने भी बहुत बड़ी सेना श्रापनी विकिया से बनाई। दोनों सेनाश्रों में श्रीर देव तथा राजा में घनासान युद्ध हुआ। इसका बहुत विस्तृत एवं लोम-हर्पक वर्णन नयनिद ने किया है। सकलकीर्ति ने भी उक्त सभी स्थलों पर नयनिद्धा श्रानुसरण करते हुए वर्णन किया है। किन्तु यतः सुदर्शनोद्य एक काल्य रूप से रिचन मन्य है। श्रातः इसमें घटनाओं का विस्तृत वर्णन नहीं दिया गया है।

- (२१) सुदर्शन के मुनि बन जाने पर व्यन्तरी के द्वारा जो घोर उपसर्ग सात दिन तक किया गया उसका रोम-हर्षक वर्णन करते हुए नयनन्दि छिखते हैं कि उसके घोर उपसर्ग से एक बार नीनों छोक क्षोभित हो गये, पर सुदर्शन का एक रोम भी नही हिला। धन्य है ऐसी हड़ता को। प्रस्तुत प्रस्थकारने उस व्यन्तरी के उपसर्ग में मात्र इनना ही लिखा है कि उस उपसर्ग के चिन्तवन करने मात्र से हृद्य में कम्पन होने लगता है। पर यह नहीं बताया कि यह उपसर्ग कितने दिन तक होता रहा।
- (२२) मुदर्शन मुनिराज को केवल झान उत्पन्न होने पर इन्द्र का आमन कम्पायमान हुआ। अविधिज्ञान से सुदर्शन मुनिराज के केवल ज्ञान उत्पन्न होने की वान जान कर उसने सब देवी-देवताओं को माथ लेकर और ऐरावत हाथी पर बठकर मध्य लोक को प्रस्थान किया। उम समय ऐरावत हाथी के एक लाख योजन विस्तार की और उसके शत मुख दन्तों पर सरोवर, कमल और उन पर अप्स-गाओ आदि के नृत्य का ठीक वसा ही वर्णन किया है—जैसा कि तीर्थं करों के जन्माभिषेक को आने समय जिनसेनादि अन्य आवार्थों ने किया है। उक्त विस्तृत लक्ष योजन वाल ऐरावत हाथी पर आते हुए जब इन्द्र भरत क्षेत्र के समीप पहुँचा, तो उसने यह देख कर कि यह चेत्र तो बहुत छोटा है—अपने ऐरावत हाथी के विस्तार को सकुचित कर लिया। नयनिंद ने लिखा है—

जंबूदीबह जेतिओ चित्यह तित्तिओं कि उसंबर्ग करिदे। तत्युबलग्गवि आए मग्गे क्रग्गुराए बुच्चद एम मुरिदो ॥ (ब्यावर प्रति पत्र द⊀)

ऐरावत हाथी के शरीर-मंबरण की बात दिगम्बर प्रन्थों में नय-निन्द के द्वारा लिखी हुई प्रथम बार ही देखने में आई है, हालांकि यह स्वाभाविक बात है, अन्यथा लाख योजन का हाथी जरा से भरत में कैसे आ सकता है १ श्वेताम्बर-सम्मत जम्बूदीप प्रक्रिप्त में ऐसा स्पष्ट उल्लेख है कि जब इन्द्र स्वर्ग से चलता है, तब हाथी का विस्तार लाख योजन का ही होता है। पर आते हुए जब नन्दीश्वर द्वीप से इधर जम्बूद्वीप की ओर पहुँचता है तब उसके संकेत मे हाथी के शरीर का विस्तार संकुचित हो जाता है।

- (२२) नयनन्दि श्रौर सकलकी ति दोनों ने ही हरिषेण के समान सुदर्शनकेवली धर्मोपदेश श्रीर बिहार का वर्णन किया है।
- (२४) दोनों ने हरिषेण के समान गन्धकुटी में जाकर देव-दत्ता बेश्या आदि के ब्रन प्रहण की चर्चा की है।
- (२४) नयनन्दि श्रीर सकलकीर्ति ने सुदर्शन का निर्वाण पौष सुदी पंचमी सोमवार के दिन बतलाया है।

नयनिंद के पश्चात सुदर्शन का आख्यान बहा नेमिद्र विरचित आराधना कथा कोज में पाया जाता है। पर इसमें कथानक अति संक्षेप से दिया है। इसमें न किपलाके छल-प्रपंच का उल्लेख है, न देवदत्ता वेश्या और व्यन्तरी के ही उपसर्ग का उल्लेख है। केवल एक ही बात उल्लेखनीय है कि गुवाला ने शाम को वन से घर जाते हुए एक साधु को खुले में शन में शिला पर अवस्थित देखा। घर पर रात में वह विचारता रहा कि इतनी तेज ठंड में वे साधु कसे रहे होंगे ? पिछली रात में वह विचारता रहा कि इतनी तेज ठंड में वे साधु कसे रहे होंगे ? पिछली रात में वह भैंसे लेकर चराने को निकला और रेखता है। क वे साधु तथेव ध्यानस्थ विराजमान है तब उनके शरीर पर पड़े हुए तुषार (वर्ष) को उसने अपने हाथों से दूर किया, उनके पाद-मर्दनादि किये और महान पुरुष का संचय किया। यथा —

त्या पिक्वमरात्रों च गृहीत्वा महिषी पुन: । तत्रागत्य समालोक्य तं गृति ध्यानसंस्थितम् ॥ तच्छरीरे महाशीतं तुषारं पतित द्रतम् । स्फेटियत्वा स्वहस्तेन मुने: पादादिनदंनम् ॥ कृत्वा स्वास्थ्यं निधायोज्वं: पुण्यभागी बभूव च ॥७ हा।

(श्राराधना तथा कोश पृ. १०६)

उपरि वर्णित तीनों कथानकों को सामने रखकर जब हम सुद्दांनोदय में वर्णित कथानक पर दृष्टिपात करने हैं, तो जात होता है कि उपर्यु क्त कथानकों का सार बहुत सुन्दर रूप से इसमें दिया हुआ है और यत: यह काठ्य रूप से रचा गया है, अत: काठ्यगत समस्त विशेषताओं से यह भर-पूर है। इस प्रकार समुच्चय रूप से वर्णित सुद्दांन के चरित के विषय में आ० नयनिंद का यह कथन पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध होता है कि रामायण में राम मीता के वियोग से शोकाकुछ दिखाई देते हैं, महाभारत में पारहब और कौरवों की कछह एवं मारकाट दिखाई देती है, तथा अन्य छौकिक शास्त्रों में जार, चोर, भीछ आदि का वर्णन मिछता है। किन्तु इस सुद्दांन सेठ के चरित में ऐसा एक भी दोष दिखाई नहीं देता, अर्थान यह सर्वथा निर्दोष चरित है। यथा—

रामो सीय वियोय-पौय-विहुरं सपत्तु रामायगे. जादा पडव घायरष्ट्र सददं गोतं कली भारहे। डेड्डाकोलिय चाररज्जुणिरदा आहासिदा सुद्देये णो एक्कंपि सुदंसणस्स चरिदे दोसं समुन्भासिदं॥

(ब्यावर भवन प्रति, पत्र ११ B)

वास्तव में आ० नयनिंद का यह कथन पूर्ण रूप से सत्य है कि सुदर्शन के चरित में कहीं कोई दोष या महापुरुष की मर्यादा का अतिकम नहीं दिखाई देता, प्रत्युत सुदर्शन का उत्तरोत्तर अभ्युद्य ही दृष्टिगोचर होता है।

## सुदर्शनोदय का अन्तरङ्ग दर्शन

उपर सुदर्शन सेठ के चरित का सामान्य दर्शन पाठकों को कराया गया है। श्रब प्रस्तुत सुदर्शनोदय के भीतर वर्णित कुछ विशे-षताश्रों का दिग्दर्शन कराया जाता है—

- (१) इसके निर्माता ने सुदर्शन की भील के भव से लेकर उत्तरोत्तर उन्नति दिखाते हुए सर्वोत्क्रष्ट श्रभ्युदय रूप निर्वाण की प्राप्ति तक का वर्णन कर इसके 'सुदर्शनोदय' नाम को सार्थक किया है।
- (२) इसमे द्वीप, त्तेत्र, नगर, श्राम, हाट, उद्यान, पुरुष, स्त्री, शिद्यु, कुमार, गृहस्थ श्रीर मुनि का वर्णन पूर्ण श्रालङ्कारिक काव्य शेली में किया गया है।
- (३) इसकी रचना में संस्कृत माहित्य के प्रमिद्ध इन्द्रवज्ञा, उपनद्वज्ञा, उपजाति, वियोगिनी, वसन्तिनिलका, द्रु तिवलाभ्वित और शादू लिविकीहित छन्दों का तो उपयोग किया ही है, साथ ही देशी भाषा के प्रसिद्ध प्रभाती, काफी, होली, मारग, रिमक, श्यामकल्य भारठ, छदचाल और कव्वाली आदि के गंगा में भी अनेक सुन्दर गीतों की रचना की है जिसे पढ़ने पर पाठक का हृदय आनन्द से आन्दोलित हुए विना नहीं रह सकता। इसके अतिरिक्त देशी राग-रागिनयों में गाये जाने वाल भी अनेक गीतों की रचना इसमें हिट-गोचर होती है। जिनकी मूची परिशिष्ट में दी गई है।
- (४) मुदर्जन के गभ में आते पर उनकी माता ने जो पांच म्यान देखे, उनका और मुनिराज के द्वारा उनके फल का वर्णन बहुत सुन्दर किया गया है।
- (४) सुदर्शन के जन्म और बाल्यकाल की कीड़ाओं का वर्णन बहुत स्वाभाविक हुआ है, उसे पढ़ते समय ऐसा भान होने लगता है, माना बालक सुदर्शन सामने ही खेल रहा है।

- (६) सुदर्शन को लक्ष्य करके जो प्रभाती, जिन दर्शन, जिन-पूजन आदि का वर्णन इसमें किया गया है, वह अत्यन्त भावना-पूर्ण एवं प्रत्येक गृहस्थ को अनुकरणीय है।
- (७) कपिला ब्राह्मणी और अभया रानी की कामोन्मत्त चेष्टाओं का वर्णन अनुहा है और देवदत्ता वेश्या के द्वारा जो प्राणा-याम, अनेकान और मिद्धशिला का चित्र खेचा गया है, वह तो कवि की कल्पनाओं की पराकाष्ट्रा का ही द्योतक है।
- (८) उक्त तीनों ही स्थलों पर सुदर्शन के उत्तर, उनकी चातुरी, ब्रह्मचर्य-हढ़ता स्त्रीर परम मंबेग-शीलता के पिचायक है। यहां उन्हें देकर हम प्रशावना का कलेवर नहीं बढ़ाना चाहते। पाठक मूल प्रथ को पढ़ते हुए स्वयं ही उन्हें हृदयङ्गम करेंगे।
- (६) ऋपभदाम सेठ के पूछने पर मुनिराज के द्वारा धर्म के स्वरूप का वर्णन, सुदर्शन के पूछने पर गृहस्थ धर्म का निरूपण, स्त्री- कृत उपमर्गों की दशा में सुदर्शन का शारीर-गत विरूपता का चिन्त- वन, घर जाते हुए मोहिनी माया का दर्शन, सुदर्शन मुनिराज के रूप में मुनि धर्म के आदर्श का यर्णन और वेश्या को लक्ष्य करके किया गया श्रावक धर्म का उपदेश मननीय एवं प्रन्थ-निर्माता के अगाध धार्मिक परिज्ञान का परिचायक है।
- (१०) नवें मर्ग के ४८ वें श्लोक में दिदल श्रम को कर्षे दूध, वहीं श्रीर छाछ के साथ खाने का निषेध किया गया है। इसकी विशद व्याख्या करते हुए प्रत्थकार ने लिखा है—"वर्तमान के कुछ जैन महानुभाव कहते हैं कि कच्चे दूध श्रीर कच्चे दूध से जमे दही के साथ दिदल श्रम नहीं खाना चाहिए। गरम दूध से जमे हुये दही को पुनः गरम करने की क्या जरूरत है ? श्रीर ऐसे छोग श्रपने कथन की पुष्टि में पं० श्राशाधर के सागार धर्मामृत के पांचवें श्राध्याय

का 'आमगोरससंप्रक्तं दिदलं' इत्यादि २८ वां श्लोक प्रस्तुत करते हैं। पर इस श्लोक में आये हुये 'आम' शब्द का आर्थ है आनिध्यक, तथा गोरस का अर्थ है दूध और दही। आम विशेषण है और गोरस विशेषण है। 'आमी च ती गोरसी दुग्य-दिधनी ताभ्यां संप्रक्तं दिदलं'। इसका अर्थ होता है—कच्चे दूध से या कच्चे दही से मिला हुआ दिदल। किन्तु 'कच्चे दूध के दही से,' ऐसा अर्थ कहां से लिया जा सकता है। रायं पं० आशाधाजी ने भी अपनी टीका में यही अर्थ किया है। देखो—

नाहरेन्न मक्षयेद् दयापरः । किं तन् १ द्विदलं मुद्र-माषादि धान्यम् । कि विशिष्ट १ आमेत्यादि-आमेनानिप्रकेन गोरसेण दथ्ना अके थितक्षीरादिसम्भूतेन, नक्रेण च संप्रक्तः इत्यादि ।

ऋषीत् विना गरम किये हुये गोरस यानी दृध और दही के साथ, तथा विना गरम किये हुए दृध वगरह की बनी छाछ के साथ मिला हुआ, ऐसा द्विरल अन्न । अब यदि 'अकथितक्षीरादिसम्भूतेत' इस निशंषण को इसके पूर्व के दिध शब्द का मान लिया जाय, तो फिर इसमें जो 'आदि' शब्द हैं, वह ज्यथ रहता है। अतएव वह विशंषण तो आगे वाले तक शब्द का है। जिस दूध में से, या दही में से लोनी (मक्खन) निकाल लिया जाता है उसे तक या छाछ कहते हैं।

किञ्च — कितने ही पूर्वाचार्थों ने तो हर हालत में ही क्या दही श्रीर दूध दोना के ही साथ द्विदल खाने का निषेष किया है। देखों —

> "वेदल मिनियं देहि महिंच भुत्तु ण सावय होय। बहीय दंसण भंगु पर समत्तंच महलेइ॥ ३६॥" (सोगीन्द्र देव कृत श्रायकाचार)

इसी प्रकार श्री श्रुतसागर सूरि ने भी चारित्र पाहुड की टीका में लिखा है—

''द्विदलाम्न मिश्रं दिध तकः खादितं सम्यक्त्वमपि मलिनयेदिति''।। पृष्ठ ४३)

उक्त दोनों ही उद्धरणों में यह बतलाया गया है कि कच्चे और पक्के दोनों ही तरह के गोरस के साथ द्विदल अन्न खाने वाला अपने सम्यक्त्र को भी मलिन कर देता है। फिर अतीपना तो रहेगा ही कहां से।

उपर्युक्त प्रमाणे। से यह भली भांति ज्ञात हो जाता है कि पक्के द्रध के जमाये हुये कच्चे दही-छांछ के माथ द्विदल श्रक के खाने को किसी भी जनाचार्य ने भोज्य नहीं बतलाया है।

(११) इसी नवें सर्ग के ६३ वें रलोक में सचित्त त्याग प्रतिमा का वणन करते हुए कहा गया है कि संयमी पुरुप पत्र और फल जाित की किसी भी श्रातमिषक वनस्पति को नहीं खाना है। यहा पर प्रत्थकारने श्रातमिपक पद देकर उन लोगों की श्रोर एक गहरा मंकेत किया है—जो कि मूल वृक्ष से पृथक हुए पत्र, पुष्प, फल श्रादि को स्चित्त नहीं मानते हैं। यह ठीक है कि तोड़े गये पत्र फलािटक में मूल वृक्ष जाित का जीव नहीं रहता, पर बीज श्रादि के रूप में मप्रतिष्ठित होने के कारण वह सचित ही बना रहता है। गन्ना को उसके मूल भाग से काट लेने पर भी उसके पर्व (पोर की गांठ, श्रान्त निगोद के श्राश्रित है। फिर उसे केंसे श्राचित माना जा सकता है। गन्ने का यत्र-पीलित रम ही श्राचित्त होता है श्रीर तभी वह सचित्त त्यागी को प्राह्य है। श्रमकृद श्रादि फलों के भीतर रहने वाले बीज भी सप्रतिष्ठित हैं, श्रातः वृक्ष से श्रलग किया हुआ श्रमकृद भी सचित्त ही है। यही बात शेष पत्र-पुष्प और फलादिक के विषय में जानना चाहिए।

- (१२) इसी नवें मर्ग के श्लोक ६४ में मातवी ब्रह्मचर्य प्रतिमा का वर्णन करते हुए प्रत्यकार ने 'ममस्तमप्युज्झातु मम्ब्यवाय' वाक्य के द्वारा स्त्री मात्र का ही त्याग नहीं कराया है, प्रत्युत अनग कीड़ा, इस्तमेथुन, आदि मभी प्रकार के अनेतिक मेथुन सेवन को भी मर्वथा त्याज्य प्रतिपादन किया है। साधारण बारह ब्रतों के पालन करने वाले के लिए अनंगकीड़ा आदि अतीचार हैं, पर प्रतिमाधारी के लिए तो वह अनाचार ही हैं।
- (१३) इसी मर्ग के ७०-७१ वें रलोक में धर्म रूप बृक्ष का बहुत सुन्दर रूपक बतलाया गया है, जिसका आनन्द पाठक उमें पढ़ने पर ही ले मकेंगे।

### मुदर्शनोदय पर प्रभाव

प्रस्तुत सुदर्शनोदय के कथानक पर जहां अपने पूर्ववर्ती कथा प्रत्यों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, वहां धार्मिक प्रकरणों पर सागारधर्मामृत श्रीर क्षत्रचृड़ामणि का प्रभाव परिलक्षित होता है। यथा —

> 'मा हिस्यात्सर्वभूतानीत्यार्थ धर्मे प्रमाण यत् । सागसोऽप्याङ्गिनो रक्षेच्छकत्या किञ्च निरागम ॥ (सुदर्श० मर्गे ४, श्लो ४१)

न हिस्यात्सर्वभूतानीत्यार्षं धर्मे प्रमाणयन् । मागसोऽपि सदा रक्षेच्छक्त्या किन्नु निरागसः ॥
(सागर्यक्ष २ क्लो० ८०)

(सागार० अ० २, स्लो० =१)

पत्रशाकं च वर्षामु नऽऽहर्तव्यं दयावता ॥ (सुदक्षं० स० ६, इलो० ५६)

वर्षास्वदलितं चात्र पत्रशाकं च नाहरेत् ॥ (सागारधर्मा० अ० ५ इलो० १८) महीयं मासलं बेहं दृष्ट्वेयं मोहमागता । दुरन्तदुरितेनाही चेतनास्याः समावृता ॥

(सुदर्श • स० ७. इलो० ६२)

मदीवं मासलं मांसमभीमांसेयमञ्ज्ञा । पत्रयन्त्री पारवश्यान्या तता गाम्यात्यनेऽधवा ॥

(अत्रचुडामिल, सम्ब ७. इली० ४०)

इस तीमरी दुखना के प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट ज्ञान होता है कि सुदर्शनोदयकार पर क्षत्रचृड़ामणि के उक्त प्रकरण का प्रभाव है।

#### एक विचारणीय बान

सुदर्शनोदय में वर्णित प्रसंगों को गहराई से देखते पर एक स्थल एसा दिखाई देता है, जो कि विद्वानों के लिए विचारणीय है। नवें सगे में देवदत्ता वेश्या है द्वारा सुदर्शन मुनिराज को पड़िगाई कर और मकान के मीतर ले जाकर उनमें अपना अभिप्राय प्रकट करने का वर्णन आया है। उस वेश्या के वचनों को सुमकर और आये हुए मंकट की केश्वकर उसे दृश करने के लिए मुदर्शन मुनिराज के द्वारा वेश्या को सम्बोधित करते हुए मंसार, शरीर और विषय-भोगों की असारता अशुचिता और अस्थिरता का उपदेश दिलाया गया है। साधारण दशा में यह उपदेश उपयुक्त था। किन्तु गोचरी को निकले हुए साधु तो गोचरी सम्पन्न हुए विना बोलने नहीं हैं, मौन से रहने हैं, किर यहां पर अस्थारने कैसे सुदर्शन के द्वारा उपदेश दिलाया ? आ॰ हरिषेण, नयनिंद आदि ने भी साधु की गोचरी-सम्बन्धी मीन रखने की परिपादी का पालन किया है और आये हुए उपसर्ग को देखकर सुदर्शन के मीन रखने का ही वर्णन किया है। यह आशंका प्रत्येक विद्वान पाठक को उद्यक्ष होगी। जहां तक मैं समझा हूँ.

सुदर्शनोदयकार ने पूर्व परम्परा के छोड़ने की दृष्टि से ऐसा वर्णन नहीं किया है, गोचरी को जाते हुए साधु की मर्यादा से वे स्वयं भली भांति परिचित हैं। फिर भी उनके ऐसा वर्णन करने का अभिप्राय यह प्रतीन होता है कि वेश्या के द्वारा अपना अभिप्राय प्रकट करने ही सुदर्शन मुनिराज अपने साथ किये छल को समझ गये और उन्हान गोचरी करने का परित्याग कर उसे सम्बोधन करना उचित समझा, जिनमे कि यह मंनार, देह और भोगों की अमिलयन को समझ कर उनमे विरक्त हो जाय। पर सुदर्शन सुनिराज के इस उपदेश का उम पर कोई असर नहीं हुआ और उसने उन्हें अपनी शय्या पर हुठान् पटक लिया श्रीर लगातार तीन दिन तक उसन अपने सभी असोघ कामास्त्रों का उन पर प्रयोग किया। पर मेरु के समान अवल सुदर्शन पर जब उसके सभी प्रयोग श्रमफल रहे, तब श्रन्त में वह श्रपनी श्रसफलता को स्वीवार कर उनका गुण-गान करती हुई प्रज्ञांमा करती है, उनके चरणों में गिरती है, अपने दुष्कृत्या के लिए निन्दा करती हुई क्षमा-याचना करती है ऋोर उपदेश देने के लिए प्रार्थना करती है। सदर्शन मुनिराज उसकी यथार्थना को देखकर उसे पुनः उपदेश देते हैं ऋरि अन्त में उन्हें सफलता मिलती है। फलस्वरूप वह वेश्या और वह पंडिता दामी दोनों घर-बार छोडकर और अपने पापां का प्रायक्षित करके आर्थिका बन जाती हैं। इस प्रकार सुदर्शनीदयकार का यह उक्त वर्णन पूर्व परम्परा का परिहार न कह कर उन पतितों के उद्धार का ही कार्य कहा जाना चाहिए। प्रत्यकार को सुदर्शन मुनिराज के द्वारा उपदेश दिलाने का यही समुचित अवसर प्रतीत हुआ, क्योंकि उनके अन्तः कृत्केवली होने की दृष्टि से उन्हें उनके द्वारा आगे उपदेश देने का और कोई अवसर दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था।

# ः विषय सूची ःः

| विषय                                               |                          | ि सं    |  |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------|--|--|
| प्रथम सर्ग - अंग देश और उसवे                       |                          | 8       |  |  |
| द्वितीय सर्ग-वृषभदास सेठ, सेठा                     |                          |         |  |  |
| तृतीय मर्ग-सुदर्शन का जन्म, कु                     |                          | र्गन ४४ |  |  |
| चतुर्ध सर्ग-सुदर्शन ऋौर मनोरम                      |                          | ६२      |  |  |
| पंचन सर्ग-किपला ब्राह्मणी के छ                     |                          | 50      |  |  |
| पच्य सर्ग-सुदर्शन पर रानी की                       |                          | 800     |  |  |
| सप्तम सर्ग-रानी के अपने प्रयत्न                    |                          |         |  |  |
|                                                    | र राजा द्वारा मारने की आ | हा      |  |  |
| हेने का वर्णन                                      | 47.4                     | १२२     |  |  |
| श्रष्ट प मर्ग-सुदर्शन के सुनि बन                   | ाने का वर्णन             | १४४     |  |  |
| नवम सर्ग-सुदर्शन पर वेश्या द्वारा ऋपना जाल फेलाना, |                          |         |  |  |
| श्रमफल होने पर सुदर्शन का सम्बोधित करना,           |                          |         |  |  |
| वेश्याका श्रायिका बनना, यक्षी द्वारा घोर उपसर्ग    |                          |         |  |  |
| होना श्रीर उमे सहन करते हुए सुदर्शन की कैंबल्य     |                          |         |  |  |
| श्रीर मुक्ति प्राप्ति का                           | वर्णन                    | 8 6 8   |  |  |
| र्पा                                               | रेशिष्ट                  |         |  |  |
| १ पंचम मर्ग-गत प्रभाती, जि                         | त-स्तवन श्रीर पूजनादिक   | 739     |  |  |
| २ -श्लोकानुक्रमणिका                                | ****                     | २०४     |  |  |
| ३—क्रिष्ट शब्द सूची                                | **                       | २१७     |  |  |
| ४ यन्य-गत सृक्तियां                                | •••                      | २२६     |  |  |
| ४—प्रन्थ गत-छन्द सूची                              | ***                      | २२७     |  |  |
| ६—शुद्धि पत्र                                      | ****                     | २२६     |  |  |
| ७चित्र काव्यों के आकार                             | ****                     | २३३     |  |  |

२३३



#### जन्धकार का संक्षिप्त परिचय :

आपका जन्म राजस्थान जयपुर के समीपवर्ती राणोली प्रामवासी सेठ चतुर्भुं जजी के यहां वि० म० १६४ में हुआ। स्वाद्वादमहाविद्यालय काशी में शिक्षण प्राप्त किया। घर आने के बाद स्वतन्त्र व्यवसाय करते हुए पठन-पाठन करते रहे। विवाह नहीं किया। वि० सं० २००४ में ब्रह्मचर्य प्रतिमा प्रहण की। वि० सं० २०१२ में ज्ञालक दीक्षा ली। वि० सं० २०१४ में आपने आचार्य शिवसागरजी महाराज से खानियां (जयपुर) में मुनि दीक्षा प्रहण की। तब से आप बराबर निर्देश मुनिवन का पालन करते हुए निरनतर शास्त्रों के अध्ययन मनन और चिन्तन में लगे रहते हैं। हम आपकी दीर्घायु की कामना करते हैं।

--सम्पादक



ग्रन्थ रचिवता



परम पूज्य मुनि श्री १०= श्री ज्ञानसागरजी महाराज

. Tan Santan S



# सुदर्शनोद यः

वीरत्रभुः स्वीयसुबुद्धिनावा भवान्धितीरं गमितप्रजावान् । सुधीवराराध्यगुणान्वया वाग्यस्यास्ति नः शास्ति कवित्वगावा।।

जिस वीरप्रभुकी गुणशालिनी वाणीकी ग्राराधना-उपासना
सुधीवर-उत्तम बुद्धिवाले उच्चकुलीन विद्वज्जनोंने और मन्दबुद्धि
वाले मृगमेन धीवर जैसे नीच कुलोन लोगोने की है, तथा जिस
वाणीकी हम सरीखे ग्रल्प-ज्ञानियोके ऊपर भी कवित्वशक्ति प्राप्त
करनेके रूपमे कृपा हो रही है, ऐसे श्रीवीरप्रभु ग्रपनी सुबुद्धिरूप
नावके द्वारा ससारके समस्त प्राणियोको भवसागरसे पार उतारने
वाले होवें ॥१॥

धागुत्तमा कर्मकलङ्कजेतुर्दु रन्तदुःखाम्बुनिधौ तु सेतुः । ममाम्हबमुन्मिंस्तरगाय हेतुरदृष्ट्यारे कवितामरे तु ॥२॥

कमं-कल इको जीतनेवाले श्रीजिन भगवान्की जो विध्य वाणी इस दुरन्त दु:खोंसे भरे भव-सागरमें सेतु (पुल) के समान है, वही भगवद्-वाणी इस भ्रपार काव्य-सागरसे पार उतरनेके लिए मुभे भी सहायक हो ॥२॥

#### भवान् ब्रुसम्पातिजने कबन्धुर्गु रुश्चिदानन्दममाधिसिन्धुः । गतिर्ममैतत्स्मर्ग्यं कहस्तावलम्बनः काव्यपये प्रशस्ता ॥३॥

जो गुरुदेव भव-क्रुपमें पडे जनों के उद्घार करने के लिए एक मात्र बन्धु हैं ग्रोर चिदानन्द-समाधिके सिन्धु हैं, उनके गुरा-स्मरराका ही एकमात्र जिसके हस्तावलम्बन है, ऐसे मेरे इस काव्य-पथमे उनके प्रसादसे प्रशस्त गति हो ॥३॥

#### सुदर्शनाख्यान्तिमकामदेव-कथा पथायातर्या सुदे वः । भो मो जना वीरविभोर्गुणीधानतोऽनुकृलं स्मरताममे/घा ॥४॥

हं पाठको, सुदर्शन नामके अन्तिम कामदेवकी कथा आप लोगोके लिए रोचक एव प्रमोद-वर्धक है, उमका व्याख्यान आचार्य-परम्परासे अविच्छिन्न चला आ रहा है और जो अनन्त गुगोके निधान श्रीबोर भगवान्का स्मरण करनेवाले आप लोगो के लिए बहुत ही अनुकूल है, जिसका सुनना आप लागोके जीवन को सफल बनानेवाला है। (यहा पर मैं उमीका वर्णन करूगा, मो एकाग्र होकर सुने।) ॥४॥

#### पुराणशास्त्रं व हु दृष्टवन्तः नव्यं च भव्यं भवतात्तदन्तः । इदं स्विदङ्के द्रुतमभ्युदेति यदादरी तिब्छश्चको सुदेति ॥४॥

हे महानुभावो, श्राप लोगोने पुराणों श्रौर शास्त्रोको बहुत बार देखा है, जिनको कि रचना श्रपूर्व, मनोरजक एव प्रशसनीय है। उन्हीमें प्रसग-वश मुदर्शन सेठका बृत्तान्त भाषा हुन्ना है।

3

उन्हीके माधारपर यह प्रबन्ध लिखनेके लिए उनके रचयिता भाचार्योंका भ्रनुयायी यह बालक भी सादर उद्यत हो रहा है।।।।।

अस्मिनिदानीमजडेऽपि काले रुचिः शुचिः स्यात्खलु सत्तमाऽऽलेः। जडाशयादेवम४ङ्कपङ्काज्जाते सुष्ट्रचेऽपि न जातु शङ्का ॥६॥

ज्ञान-विज्ञान से उन्नत इस वर्तमान कालमे मुक्त जैसे मन्न पुरुष के द्वारा वर्णन किये जानेवाले इस चरितके पठन-श्रवणमें उत्तम पुरुषोंकी म्रच्छी रुचि होगी, या नहीं, ऐसी शङ्का तो मेरे मनमे है ही नहीं; क्योंकि प्रचण्ड ग्रीष्म कालमे यदि किसी सरो-वरमे कोई कमल दृष्टि-गोचर हो, तो उस पर तो भ्रमर ग्रीर भी मधिक स्नेह दिखलाया करता है।।६।।

विचारसारे भ्रुवनेऽपि साञ्लङ्काराष्ट्रदारां कवितां ष्रुदाञ्लम् । निषेवमाखे मयि यस्तु पएडः स देवलं स्यात् परिफुल्लगएडः ॥

विचारशील मनुष्योके विद्यमान होनेसे सार-युक्त इस लोक मे मलकार-(म्राभूषण्-)युक्त नायिकाके समान विविध प्रकारके मलकारोसे युक्त इस उदार कविताको भली भाति सहषं सेवन करनेवाले मुक्तपर केवल वही पुरुष म्रपने गाल फुलावेगा — चिढ़ कर निन्दा करेगा — जो कि षण्ड (नपु सक-पक्षमें कविता करने के पुरुषाथंसे हीन) होगा। मन्य लोग तो मेरे पुरुषार्थकी प्रशसा ही करेगे।।७।।

अनेकभान्यार्थकृतप्रचारा समुद्धसन्मानसवत्युदारा । सतां तितः स्याच्छरदुक्तरीतिः सा मेवसंवातविनाशिनीति ॥=॥ सत्पुरुषोंकी सन्तित शरद्-ऋतुके समान सुहावनी होती है। जैसे शरद्-ऋतु अनेक प्रकारके धान्योंको उत्पन्न करती है और मार्गो का कीचड़ सुखाकर गमनागमनका सचार प्रारम्भ करने वाली होती है, उसी प्रकार सन्त जनोंकी सन्तित अनेक प्रकारो से अन्य लोगोंका उपकार करनेके लिए तत्पर रहती है। जैसे शरद्-ऋतुमे मानसरोवर भ्रादि जलाशयोंका जल निमंल लहरोसे उल्लासमान रहता है, उसी प्रकार मज्जनोंकी सन्तितका मनो-मन्दिर भी सदा ही उल्लास-युक्त रहता है। जैसे शरद्-ऋतु उदार एवं मेघ-समूहका विन'श करनेवाली होती है, उभी प्रकार सत्पुरुषोंकी सन्तित भी उदार एव लोगोके पापोंका विनाश करने वाली होती है।।5।।

क्रपाङ्कुराः मन्तु सतां यर्थव खलस्य लेशोर्गप मुदे मदैव । यच्ळीलनादेव निरस्तदोषा पयम्बिनी स्यात्सुक्तवेशच गौः मा ॥६॥

सुकविकी वाणीक्य गायको जीवित रहनेके लिए जिस प्रकार सत्पुरुषोंकी दयारूप दूर्वा (हरी घाम) प्रावश्यक होती है, उसी प्रकार उसे प्रसन्न रखनेके लिए दूर्विक माथ खल (दुष्ट पुरुष ग्रीर तिलकी खली) का समागम ग्रावश्यक है, क्योंकि खलके ग्रनुशोलनसे जैसे गाय निर्दोष (स्वस्थ) रहकर ग्रधिक दूषारू हो जाती है, उसी प्रकार दुष्ट पुरुषके द्वारा दोष दिखानेसे कविकी वाणी भी निर्दोष ग्रीर ग्रानन्द-वर्षक हो जाती है।।ह॥

कवेभीवेदेव तमोधुनाना सुवाधुनी गौविंधुविद्वधाना । विरज्यतेऽतोऽपि किलैकलोकः म कोकवित्किन्चितगस्त्वशोकः॥१० जैसे चन्द्रमाकी किरयों अन्धकारको मिटाने वाली और अमृतको बरसाने वाली होती है, उसी प्रकार सुकविकी वाणी भी अज्ञानको हटाकर मनको प्रसन्न करने वाली होती है। फिर भी चकवा पक्षीके समान कुछ लोग उससे अप्रसन्न ही रहते हैं और शेष सब लोग प्रसन्न रहते हैं, सो यह भले-बुरे लोगोंका अपना-अपना स्वभाव है।।१०॥

द्वीपस्य यस्य प्रश्वितं न्यगायं जम्त्रूपदं वृद्धिमदुत्सवाय । द्वीपेषु सर्वेष्विधिपायमानः मोऽयं सुमेरुं सुकृटं दधानः ॥११॥

जिसका नाम ही बुद्धिमानोके लिए धानन्दका देने वाला है, जो सब द्वीपोका अधिपति बनकर सबके मध्यमें स्थित है भीर जो सुमेन्का मुक्कुटको अपने शिर पर धारण किये हुए है, ऐसा यह प्रसिद्ध जम्बूद्वीप है ॥११॥

मुदिन्दिरामङ्गलदीप रूल्पः समस्ति मस्तिष्कवतां सुजल्पः । यनादिसिद्धः सुतरामनल्प लसच्चतुर्वर्गनिसर्गतल्पः ॥१२॥

यह जम्बूद्वीप अनादिकालसे स्वतः सिद्ध बना हुआ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस चतुर्वगंरूप पुरुषार्थका स्वाभाविक समुत्पित्तस्थान है, विचारशील जनोके द्वारा जिसके सदा ही गुण गाये जाते है, ऐसा यह जम्बूद्वीप पुण्यरूप लक्ष्मीका मङ्गल-दीप सहश प्रतीत होता है ॥१२॥

तदेकमागो भरताभिधानः समीचणायस्य तु विद्धिधानः। मालं मवेश्रीरिधचीरवत्या भुवोऽद् उच्वैःस्तनशंळतत्याः॥१३॥ इस जम्बूद्धीपमे भरत नामका एक भाग (क्षेत्र) है, जिसके देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह नीर्राध (लवणसमुद) रूप वस्त्रको धारण करने वाली और पर्वतरूप उच्च स्तनवाली पृथ्वी देवीका सुन्दर भाल (ललाट) हो है।।१३।।

.

स्फुरायमाणं तिलकोपमेयं किलार्यस्य होत्तमनामध्यम् । गङ्गापगासिन्धुनदान्तरत्र प्रतित्रमेकं प्रतिभाति तत्र ॥१४॥

उस भरत क्षेत्रमे भी तिलकके समान शोभायमान होने वाला, ग्रार्यावतं इस उत्तम नामको धारण करनेवाला यह ग्रार्य-खण्ड है, जो कि गगा ग्रौर सिन्धु नामकी महानदियोके ग्रन्त-रालमे ग्रवस्थित है ग्रौर श्रायं जनोके निवासके कारण जो पवित्र प्रदेश माना गया है ॥१४॥

तदेकदेशः श्रुचिमित्रवेशः श्रीमान् सुधीमानवसंश्रये सः । श्रङ्गामिधानः समयः समस्ति यस्यामकौ पुरुयमयी प्रशस्तिः॥

उस श्रायखण्डमे अग नामका एक देश है, जिसका सन्निवेश (वसावट) ब्हुत सुन्दर है श्रीर जहा पर श्रीमान् एव बुद्धिमान् लोग निवास करते है उस श्रगदेशकी पुण्यमयी प्रशस्ति इस प्रकार है।।१४॥

सम्रन्थितां निष्पलमुच्छिखत्वं वैरस्य मात्रं दधदम्रतस्त्वम् । इचो सदीचोऽस्यसवः सतेति महीभृता पीलनमेवमेति ॥१६॥

हे इक्षुवृन्द ! तुम लोग भी तो दुर्जनोके सहाध्यायी ही हो ! क्योंकि जिस प्रकार दुर्जन लोग मायाचारकी गांठको

हृदयके भीतर घारण करते हैं, उसी प्रकार तुम लोग भी अपने भीतर गड़ेरीकी गांठोंको घारण करते हो। दुर्जन लोग विना प्रयोजन ही अपने शिर को ऊचा किये रहते हैं और तुम लोग भी अपने ऊपर फूल-जंसा निष्फल तुर्ग घारण किये हुये हो। दुर्जन लोग सबके साथ वैरभाव घारण करते है और तुम लोग भी अपने ऊरो अग्रभागमे उत्तरोत्तर नीरसभावको घारण करते हो। बस, ऐसा मानकर ही मानों भूमिधर किसान लोग उस देशमे ईलको पेलते ही रहते हैं। भावार्थ — उस देशमे ईख ग्रधिकनामे पेलो जाती थी, जिससे कि लोगोंको गुड़, खाण्ड, शक्कर को प्राप्ति सुलभ थी।।१६॥

सम्रुच्छलच्छाखतयाऽय वीनां कलच्चनीना भृशमध्वनीनान् । फलप्रदानाय समाह्वयन्तः श्रीनाद्वाः कल्पतरूजयन्तः ॥१७॥

उस देशमें बृक्ष उछलती हुई प्रपनी लम्बी-लम्बी शाखा रूप भुजाओं के द्वारा इशारा करके, तथा अपने ऊपर बंठे हुए पिक्षयों की मीठी बोलीके बहानेसे अपने फलोको प्रदान करनेके लिए पिथक जनोंको वार-वार बुलाते हुए कल्पवृक्षोंको भी जीतते रहते है। भावार्थ — उस देशमें फलशाली वृक्षोंकी अविकता थी।।१७॥

अङ्गीकृता अप्ययुना शुभेन पर्यन्तसम्पत्तरुखोत्तमेन । अयन्ति वृद्धाम्बुधिमेव गत्वा ता निम्नगा एव जडाशयत्वात् ॥१⊏

उस देशकी निम्नगा (निदया) वस्तुतः निम्नगा हैं प्रथात् नीचेकी भोर बहनेवाली हैं। यद्यपि उन निदयोके दोनों तटोंपर उद्-गम स्थानसे लेकर समुद्रमें मिलने तक बराबर सघन उन्नत एवं उच्च दृक्ष खड़े हैं, तथापि जडाशय (मूर्ख-हृदय) होनेसे वे वृद्ध समुद्रके पास जाकर हो उसका भाश्रय लेती है।।१८।।

भावार्थ-सस्कृत साहित्यमे 'ड' श्रोर 'ल' में भेद नही माना जाता। इस श्लोकमें किवने यह भाव व्यक्त किया है कि कोई नवयुवती स्वयवर मड्यमें श्रनेक नवयुवकों के लगातार श्रादिसे अन्त तक बैठे होने पर भी उन सबको छोड़कर यदि वह सबसे अन्त के बैठे हुए बूढ़े मनुष्य को वरण करे तो उसे जड़ाशय अर्थात् महामूर्ख ही कहा जायगा। इसी प्रकार उस देशकी जलसे भरी हुई नदियों के दोनो किनारों पर एकसे बढ़कर एक उत्तम वृक्ष खड़े है, फिर भी वे नीचेको बहती हुई खारे श्रीर बूढे समुद्रसे जाकर हो मिलती हैं। इसलिए उनका निम्नगा श्रव्यात् नीचेके पास जानेवाली यह नाम सार्थक ही है। इस व्यंग्यसे किवने यह भाव व्यक्त किया है कि उस अगदेशमें जलसे भरी हुई नदियां सदा बहती रहती थी।

पदे पदे भावनपद्भवानि सदाम्रजम्बूज्ज्वलजम्भलानि । सन्तो विलच्या हि भवन्ति ताभ्यः सत्र-प्रभास्यापनभावनाभ्यः॥१६

उस देशमें स्थान स्थान पर पित्रत्र जलसे भरे हुए सरोवर थे भौर आम, जामुन, नारंगी आदिके उत्तम फलोंसे लदे हुए वृक्ष थे। इसलिए उस देशके धनिक वर्गकी सदाव्रतशाला खोलने श्रीर प्याऊ लगवानेकी मावनाए पूरी नहीं हो पाती थी। क्योंकि सर्वसाघारण लोगोंको पद-पद पर सरोवरोंसे पोनेको पानी और बृक्षोंसे खानेको मिष्ट फल सहजमें ही प्राप्त हो जाते थे ॥१६॥ ग्रामान् पवित्राप्सरसोऽप्यनेक-कल्पां घ्रिपान्यत्र सत्तां विवेकः । शस्यात्मसम्पत्समवायिनस्तान् स्वर्गप्रदेशान्मनुते स्म शस्तान् ॥२०

उस देशके ग्राम भी सज्जनोंको स्वर्ग-सरीखे प्रतीत होते थे। जीसे स्वर्गमें उत्तम ग्रम्सराएं रहती हैं, वैसे ही उन गांवोंमें निर्मल जलके भरे हुए सरोवर थे। जैसे स्वर्गमें नाना जातिके कल्पबृक्ष होते हैं, उसी प्रकार उन गांवोंमे भी ग्रनेक जातिके उत्तम वृक्ष थे। जैसे स्वर्गमें नाना प्रकार की प्रश्नंसनीय सम्पदा होती है, उसी प्रकार उन गांवोमें भी नाना जातिके धान्योंसे सम्पन्न खेत थे। इस प्रकार वे गांव स्वर्ग जैसे ही ज्ञात होते थे।।२०।।

पञ्चाङ्गरूपा खलु यत्र निष्ठा सा गोचराधारतयोपिवश । भवानिनो वत्सलतामिलाषी स्पृशेदपीत्थं बहुधान्यराशिम् ॥२१॥

उस अगदेशके गांव पञ्चाङ्गसे प्रतीत होते थे। जैसे ज्योतिषियोंका पञ्चाङ्ग तिथि, वार, नक्षत्र, योग भौर करण इन पांच बातोंसे युक्त होता है, उसी प्रकार उस देशके ग्रामवासी लोग सादा भोजन, सादा पहिनावा, पशु-पालन, कृषि-करण भौर सादा रहन-सहन इन पांच बातोंको सदा व्यवहारमें लाते थे। उन ग्रामोंमें चारों भोर गोचर-भूमि थी, जो कि पञ्चाङ्गके ग्रह-गोचरका स्मरण कराती थी। वहांके गांवोंके प्रधान पुरुष गायोंके बछड़ोंसे बड़ा स्नेह रखते थे, क्योंकि उनके द्वारा सत्पन्न की हुई भपार धान्य राशि उन्हें प्राप्त होती थी।।२१॥

उद्योतयन्तोऽि परार्थमन्तर्योषा बहुत्रीहिमया लसन्तः । यतित्त्रमञ्चन्त्यविकल्पभावान्तृषा इवामी महिषीश्वरा वा ॥२२॥

उस देशमें जो गुवालोकी वसितयां है, उसमें बसनेवाले गुवाले लोग अपने अक्तरङ्गमें परोपकारकी भावना लिए रहते थे, जैसे कि बहुवीहि समास अपने मुख्य अर्थकों छोड़कर दूसरे ही अर्थको प्रकट करता है, एवं उन गुवालोके पास अनेक प्रकारके धान्योंका विशाल सग्रह था। तथा उस देशके गुवाले अविकल्पभावसे यितपनेको भारण करते थे। साधु संकल्प-विकल्पभावोसे रहित होता है और वे गुवाले अवि अर्थात् भेड़ोंके समूहवाले थे। तथा वे गुवाले राजाओं समान महिषीश्वर थे। राजातो महिषी (पट्टरानो) का स्वामो हाता है और वे गुवाले महिषी अर्थात् भेसोके स्वामो थे। भावार्थ — उस देशके हर गांवमें गुवाले रहते थे, जिसमें कि सारे देशमें दूध-दही और घो की कही कोई कमी नहीं थी।।२२॥

अनीतिमत्यत्र जनः सुनीतिस्तया भयाख्यो न कृतोऽपि भीतिः। विसर्गमात्मश्रिय ईहमानः स माधुसंमर्गविधानिधानः॥२३॥

किव विरोधाल द्धार-पूर्वक उम देशका वर्णन करते हैं — अनीतिवाले उस देशमें सभी जन सुनीतिवाले थे और भयाड्य होते हुए भी उन्हें किसीसे भी भय नहीं था। विसर्गको ही अर्थात् लोटे धंधेको ही अपनी लक्ष्मी बढ़ानेवाला समभते थे, फिर भी वे अच्छे धंधोके करनेवालों में प्रधान थे। ये सभी बाते परस्पर विरुद्ध है, अतः विरोधका परिहार इस प्रकार

करना चाहिए कि ईति (दुर्भिक्ष भादि) से रहित उस देशमें सभी सुन्दर नीतिका ग्राचरण करते थे भीर भा भर्षात् कान्तिमे युक्त होते हुए भी वे किसीसे भयभीत नहीं थे। वे ग्रपनी चंचल लक्ष्मी का विसगं भर्षात् त्याग या दान करना ही उसका सच्चा उप-योग मानते थे श्रीर सदा साधु जनोके ससगं करनेमें भ्रग्रणी रहते थे।।२३।।

भुवस्तु तस्मिल्लपनोपमाने सम्रुत्रतं नक्रमिशानुजाने । चम्पापुरी नाम जनाश्रयं तं श्रियो निघाने सुतरां लसन्तम् ॥२४॥

इस प्रकार सर्व मुख-साघनोंसे सम्पन्न वह प्रङ्गदेश इस पृथ्वीक्रपी स्त्रीके मुखके समान प्रतीत होता था ग्रौर जिस प्रकार मुख पर नाकका एक समुन्नत स्थान होता है, उसी प्रकार उस ग्रङ्गदेशमे चम्पापुरी नामकी नगरीका सर्व प्रकारसे उन्नत होने के कारण उच्च स्थान था। भावार्थ — लक्ष्मोके निघानभूत उस ग्रङ्गदेशमें चम्पापुरी नगरी थी, जहां पर उत्तम जनोंका निवास था।।२४।।

शालेन बद्धं च विशालमिष्ट-खलचणं सत्परिखोपविष्टम् । बमौ पुरं पूर्वमपूर्वमेतद्विचित्रमावेन विलोक्यतेऽतः ॥२४॥

ग्राकाशको स्पर्श करनेवाले विशाल शाल (कोट) से वह चम्पापुर नगर चारों ग्रोरसे वेष्टित था और उसको सर्व भोरसे घेरकर जलसे भरी गहरी उत्तम खाई भी भवस्थित थी। इस प्रकार वह पुरी उस समय श्रपूर्व रूपको घारण करके शोभाको श्राप्त थी भीर इमीलिए वह लोगोंके द्वारा आश्चर्ययुक्त विचित्र मावसे देखी जाती थी ॥२५॥

यस्मिन् पुमांसः सुरमार्थलीलाः सुरीतिस्का ललनाः सुरीलाः । पुरं बृहत्सीधसमृहमान्यं तत्स्वर्गतो नान्यदियाद्वदान्यः ॥२६॥

उस नगरमें पुरुष सुर-सार्थ धर्यात् देव-समूहके समान लीला-विलास करनेवाले थे, ग्रथवा सुरस ग्रथं (धन-सम्पत्ति) का भलीभांति उपभोग करनेवाले थे। वहां की ललनाएं देवियों के समान सुशील ग्रौर सुन्दर मिष्ट-भाषिणी थीं। वहां के विशाल प्रामाद सौधममूहसे मान्य थे। स्वगंके भवन तो सुधा (ग्रमृत) से परिपूर्ण होते हैं ग्रौर इस नगरके भवन सुधा (चूना) से बने हुए थे। इस प्रकार विवेकी लोग उस नगरको सम्पूर्ण साहश्य होनेके कारण स्वगंसे भिन्न ग्रौर कुछ, नहीं मानते थे – ग्रथात् उसे स्वगं ही समभते थे।।२६॥

सुरालयं ताबदतीत्य द्रात्पुराद् द्विजिह्वाधिपतेश्च शूराः । समेत्य मत्सौधसमृहयुक्ते मन्तो वसन्तोऽक्कटिलत्वसक्ते ॥२७॥

मुरालयको तथा द्विजिह्वो (सर्वोके) के अधिपति शेषनाग के निवास नागलोकको भी दूरसे ही छोड़कर शूरबीर पुण्याधि-कारो महापुरुष उत्तम सौध-समूहमे युक्त उस कुटिलता-रहित सरल चम्पापुरमे आकर वसते थे ॥२७॥

भावार्य - इस श्लोकमें पठित 'सुरालय' द्विजिह्व भीर सौधपद द्वथयंक हैं। जिस प्रकार बुद्धिमान् सज्जन पुरुष सुरा (मिंदरा) के मालय (भवन) को छोड़कर सुधा (ममृत) सय स्थानमें जाना पसन्द करते हैं, उसी प्रकार पुण्याधिकारी देव लोग भी अपने सुर + म्रालय स्वगं को छोड़ कर उस नगरमें जन्म लेते थे। इसी प्रकार जैसे सन्त पुरुष कुटिल स्थानको छोड़कर सरल स्थानका माश्रय लेते हैं ठीक इसी प्रकारसे नाग-कुमार जातिके देव भी भपने कुटिल नागलोक को छोड़कर उस नगरमे जन्म लेते थे। किवके कहनेका भाव यह है कि वहां देवलोक या नागलोक से भ्रानेवाले जीव ही जन्म लेते थे, नरक या तिर्यच गितसे भ्रानेवाले नहीं; क्योंकि इन दोनों गितयोंसे भ्रानेवाले जीव कुर भीर कुटिल परिगामी होते हैं।

मुक्तामया एव जनाश्च चन्द्र-कान्ताः स्त्रियस्ताः सकला नरेन्द्रः। शिरस्यु बच्चं दिवतामिहालं पुरं च रत्नाकरविद्वशालम् ॥२८॥

उस नगरके निवासी जन मुक्तामय थे, स्त्रिया सर्व कलाओं से सम्पन्न चन्द्रकान्ततुल्य थो श्रोर राजा शत्रुओं के शिरोंपर वज्र-पात करनेके कारण हीरकमिणिके समान था। इस प्रकार वह चम्पापुर एक विशाल रत्नाकर (रत्नोंके भण्डार समुद्र) के समान प्रतीत होता था।।२८।।

मानार्थ — जैसे समुद्रमें मोतियों, चन्द्रकान्त मिएयों और हीरा, पन्ना मादि जवाहरालोंका भण्डार होता है, उसी प्रकार नगरके निवासी मुक्त-भामय थे प्रर्थात् नीरोग शरीरवाले थे भौर मोतियोंकी मालामोंको भी धारण करते थे। स्त्रियोंके शरीर चन्द्रमाकी कान्तिको धारण करनेके कारण चन्द्रकान्त मिंग्सि प्रतीत होते थे भौर राजा शत्रुम्नोंके शिरोंपर वज्य-प्रहार करनेसे हीरा जैसा था। इस प्रकार मर्वे उपमाम्रोंसे माहस्य होनेके कारण उस नगरको रत्नाकरकी उपमादी गई है।

पराभिजिद् भूपतिरित्यनन्तानुरूपमेतन्नगरं समन्तात् । लोकोञ्खिलः सत्कृतिकः पुनस्ताः स्त्रियः समस्ता नवपुष्यशस्ताः॥

वह नगर सर्व झोरसे ज्योतिलों कसा प्रतीत होता था। क्यों कि जैसे ज्योतिलों कमे अभिजत् नक्षत्र होता है, उसी प्रकार उस नगरका राजा पर-अभिजित् अर्थात् शत्रुओं को जीतनेवाला था। आकाशमे जैसे कृत्तिका नक्षत्र होता है, उसी प्रकार उस नगरके निवासी सभी लोग सत्-कृतिक थे, अर्थात् उत्तम कार्यों के करनेवाले थे। और जैसे ज्योतिलों कमे पुष्य नक्षत्र होता है, वैसे ही उस नगरमें रहनेवाली समस्त स्त्रिया 'न वपुषि अशस्ताः' थी अर्थात् शरीरमे भहा या असुन्दर नही थीं, प्रत्युत सुन्दर और पुष्ट शरीरको धारण करनेवाली थीं। इस प्रकार वह सारा नगर ज्योतिलों कसा हो दिखाई देता था ॥२६॥

बलेः पुरं वेबि सदैव सर्पेरधोगतं व्याप्ततया सदर्पेः । पुरं शचीशस्य मृतं नमोगैः स्वतोऽघरं पूर्णमिदं सुयोगैः॥३०॥

वह चम्पापुर तीनों लोकोंमें श्रेष्ठ था, क्योंकि बिलराजा का नगर पाताल लोक तो सदा ही दर्पयुक्त विषधर सपौंसे व्याप्त होनेके कारण श्रघम है; निकृष्ट है। श्रीर शची इन्द्राणिके स्वामी इन्द्रका पुर स्वगंलोक 'नभोगै: भृत' श्रयांत् नम (प्राकाश) में गमन करनेवाले देवोंसे भरा हुआ है। दूसरा प्रयं यह कि वह 'भोगैं: न भृत' प्रयात् सुखके साधन भोग-उपभोगों से भरा हुआ नही है, (क्योंकि देव लोग श्राहार, निद्रा ग्रादिसे रहित होते हैं, ग्रतः वहा खाने-पीने भीर सोने ग्रादिकी सामग्री का ग्रभाव है ग्रीर वह ग्राकाशमे ग्रधर श्रवस्थित है, ग्रतः किसी कामका नहीं है। किन्तु चम्पानगर भूमि पर ग्रवस्थित एवं भोग-उपभोगकी सामग्रीसे सम्पन्न होनेके कारण सर्व योगोंसे परिपूर्ण है, ग्रतः सर्व-श्रेष्ठ है।।३०।।

जिनालयाः पर्वततुल्यगायाः समग्रभूसम्भवदेशनायाः । शृङ्गात्रसंलग्नपयोदखण्डाः श्रीरोदसीदशितमानदण्डाः ॥३१॥

उस नगरमे जिनालय पवंतके समान प्रतीत होते थे। जैसे पर्वत उन्नत एव विशाल होते हैं, वैसे ही वहांके जिनालय भी प्रति उत्तुग एवं विस्तृत थे। जैसे पर्वतोंपर मृगराज विराजते हैं, वैसे ही उन जिनालयोंके शिखरोपर चारों मोर निहोंकी मूर्तियां बनी हुई थी। ग्रीर जैसे पर्वतोंके श्रृङ्गोंके ग्रग्नमागसे मेघ-पटल सलग्न रहता है, उसी प्रकार इन जिनालयोंके शिखरोंके मित ऊँचे होनेसे उनसे भी मेघ-पटल स्पर्श करता रहता था। इस प्रकार वहांके जिनालय ग्रपनी ऊँचाईके कारण पृथ्वी भीर माकाशको नापने वाले मानदण्डसे प्रतीत होते थे।।३१॥

विश्वक्षयः श्रीवरसिववेशः स विश्वतो लोचननामदेशः । यस्मिञ्जनः संस्क्रियतां च तूर्णं योऽभूदनेकाथतया प्रपूर्णः ॥३२॥

उस चम्पानगरका विश्वक्षय (बाजार) विश्वलोचन कोषसा प्रतीत होता था। जैसे यह कोष श्रीधर-प्राचार्य-रिवत है, उसी प्रकार वहांका बाजार सर्व प्रकारको श्री सम्पत्ति सिन्निविष्ट प्रयात् सजा हुन्ना था। जैसे कोषका नाम विश्वलोचन हैं, वैसेही वहांका बाजार ससार भरके लोगोंके नेत्रों द्वारा देखा जाता था ग्रर्थात् संसार-भरके लोग कथ-विक्रय करनेके लिए वहां ग्राते थे। जैसे विश्वलोचन कोष शब्दज्ञानसे मनुष्यको श्रीष्ट्र संस्कृत न्नर्थात् व्युत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार वहांका बाजार भी खरीदने योग्य वस्तुग्रोसे खरीददारको शीष्ट्र सम्पन्न कर देता था। जैसे यह कोष एक-एक शब्दके भनेक-भनेक भ्रथोंसे परिपूर्ण है, वैसेही वहांका बाजार एक-एक जातिके भनेक द्वारोसे भरा हुग्ना था। तथा जैसे इस कोषमे भनेक भ्रष्याय, वर्ग ग्रादि हैं, उसी प्रकार उस नगरके बाजारों के भी भ्रनेक विभाग थे ग्रीर वहांके राजमार्ग भो लम्बे चौडे भीर भनेक थे।।३२॥

पत्ताशिता किंशुक एव यत्र द्विरेफवर्गे मधुपत्वमत्र । विरोधिता पञ्जर एव मातु निरोष्ठ्यकाव्येष्वपवादिता तु ॥३३॥

उस नगरमें 'पलाश' इस शब्दका व्यवहार केवल किंशुक (ढाक) के वृक्षमें ही या धीर कोई मनुष्य पल धर्यात् मांसका खानेवाला नहीं था। मधुप शब्दका व्यवहार केवल ढिरेफ वर्गं धर्यात् भ्रमर-समुदायमें ही होता था धीर कोई मनुष्य वहां मधु धीर मद्यका पान करनेवाला नहीं था। वि-रोध-पना वहां पिजरोंमें ही था, क्योंकि उनमें ही वि ग्रर्थात् पक्षी धवष्द रहते थे श्रीर वहाके किसी मनुष्यमें परस्पर विरोधभाव नहीं था। अपवादिता वहां निरौष्ठ्य कान्योंमे ही थी, अर्थात् जो विशिष्ट कान्य होते थे, उनमेही श्रोष्ठसे बोले जानेवाले प, फ श्रादि शब्दोका श्रभाव पाया जाता था, श्रन्यत्र कही भी अपवाद श्रथीत् लोगोंकी निन्दा-बुराई श्रादि दृष्टिगोचर नहीं होते थे। ३३॥

### कौटिन्यमेतत्खलु चापवल्लयां छिद्रानुसारित्वमिदं ग्रुरन्याम् । काठिन्यमेवं कुचयोर्युवत्याः कएठे ठकत्वं न पुनर्जगत्याम् ॥३४

उस नगरमे कुटिलता केवल धनुलंतामे ही देखी जाती थी,
प्रान्य किनी भी मनुष्यमे कुटिलता हिष्टिगोचर नहीं होती थी।
छिद्रानुमारिता केवल मुरली (बासुरी) में ही देखी जाती थी,
क्योंकि मुरलीके छेदका ग्राक्ष्य लेकर गायक लोग अनेक प्रकारके
राग ग्रालापते थे, अन्यत्र कही भी छिद्रानुसारिता नहीं थी,
ग्रांचित् कोई मनुष्य किसी अन्य मनुष्यके छिद्र (दोष) अन्वेषरा
नहीं करता था। कठोरपना केवल युवती स्त्रियोंके स्तनोंमें ही
पाया जाता था, ग्रन्यत्र कहीं भी लोगोमे कठोरता नहीं पाई
जाती थी। कण्ठमें ही ठकपना पाया जाता था, ग्रांचित् क्रिकार
ग्रीर 'ठ'कार इन दो शब्दोंसे बने हुए कण्ठमे ठकपना था, ग्रन्थ
किसी भी मनुष्यमे ठकपना ग्रंथीत् वचकपना नहीं था। मावार्थवहांके सभी मनुष्य सीधे, सरल, कोमल ग्रीर निश्छल थे।।३४॥

श्रीवासुपूज्यस्य शिवाप्तिमत्वात् पुरीयमासीद्ध**हुपु**एयसस्वा । सुगन्धयुक्तापि सुवर्णेमूर्चिरिति प्रवादस्य किल प्रपूर्तिः ॥३४॥ यद्य पह नगरी पहिनेसे ही बहुत पुण्यशालिनी थी, तथापि बारहवें तीर्धंकर श्री वासुपूज्यस्वामीके शिवपद-प्राप्ति करनेसे भीर भी भिषक पूज्य हो गई। इस प्रकार इस पुरीने 'सुगन्धयुक्त सोना' बाली लोकोक्तिकी पूर्ति कर दो थी।।३४॥

व्याप्नोति वप्रशिखरैर्गगनं पुरं यत्

पातालमू जम तुखातिकया स्म सम्यक । आरामधानधनतो धरखीं समस्तां

लाकत्रयीतिलकतां प्रतियात्यतस्ताम् ॥३६॥

यह नगर अपने परकोटेके शिखरोंसे तो आकाशको व्याप्त कर रहा था, अपनो खाईकी गहराईसे पाताललोकके तल भागको स्पर्श कर रहा था और अपने उद्यान एव धन-मम्पन्न भवनोसे समस्त पृथिवीको आकान्त कर रहा था। इस प्रकार वह पुर तीनों लोकोंका तिलक बन रहा था। (इससे अधिक उसकी और क्या महिमा कही जाय) ॥३६॥

अवरिमन्द्रपुरं विवरं पुनर्मवित नागपतेर्नगरं तु नः । भुवि वरं पुरमेतिदियं मितः प्रविजता खलु यत्र सतां तितः॥३७॥

इन्द्रका नगर स्वगं तो ग्रधर हैं, निराधार आकाशमें श्रवस्थित है, ग्रतः बेकार है भीर नागपित शेषनागका नगर पातालमें विवर रूप है, बिल (छिद्र) रूपसे बसा है, ग्रतएव बह भी किसी गिनतीमें ग्रानेके योग्य नहीं हैं। किन्तु यह चम्पानगर पृथ्वीपर सर्वाङ्गरूपसे सुन्दर बसा हुगा है भीर यहां पर सज्जनोंका समुदाय निवास करता है, धतः यह स्वर्ग कोर पाताल लोकसे श्रेष्ठ नगर है, ऐसा मेरा विश्वास है ॥३७॥ धात्रीवाहननामा राजाऽभूदिह नास्य समोऽवनिभाजाम् । तेजस्वीहक् यथांऽग्रुमासी निजप्रजायाः यः प्रतिपाली ॥३८॥

इस नगरमें एक घात्रीवाहन नामका राजा हुआ, जिसकी समता करनेवाला इस भूमण्डल पर दूसरा कोई अन्य राजा नहीं था। वह सूर्यके समान तेजस्वी था और अपनी प्रजाका न्याय-नीति-पूर्वक प्रतिपालन करता था।।३८॥

य तिरिवासकौ समरसङ्गतः सुधारसिंहतः स्विगवन्मतः । वृथुदानवारिरिन्द्रसमान एवं नानामहिमविधानः ॥३६॥

वह राजा यतिके समान 'समरसङ्गत' था। जैसे साधु समतारसको प्राप्त होते हैं, वैसेही वह राजा भी समर (युद्ध) सङ्गत था, प्रर्थात् युद्ध करनेमें भ्रति कुशल था। स्वर्गमें रहने-वाले देवोके समान वह राजा 'सुधा-रस-हित था। जैसे देव सदा सुधा (ग्रमृत) रसके ही पान करनेके इच्छुक रहते हैं, वैसे ही यह राजा भी सुधार-सहित था, प्रर्थात् अपनी प्रजाकी बुराइयों को दूर कर उन्हें सुखी बनाने वाला था। इन्द्र जैसे पृथुदानवारि है, पृथु (महा) दानवोंका ग्रिर है, उनका विनाशक है, उसी प्रकार यह राजा भी 'पृथु-दान-वारि' था, ग्रर्थात् अपनी प्रजाको निरन्तर सर्व प्रकारके महान् दानोंकी वर्षाके जलसे तृप्त करता रहता था। इस प्रकार वह धात्रीवाहन राजा नाना प्रकारकी महिमाका धारए। करनेवाला था। ३६।।

#### अभयमतीत्यभिघाऽभृद्धार्या ययाऽभिविदितो नरपो नार्या । अपराजितपेवेनदृशेखरः स्मरस्येत्र यत्कटाचः शरः ॥४०॥

उस घात्रीय।हन राजाके अभयमती नामकी रानी थो, जिसने नारो-सुलभ भ्रपने विशिष्ट गुर्गासे राजाको भ्रपने वशमें कर रखा था, जंसे कि पार्वतोने महादेव को । उस रानीके कटाक्ष कामदेवके वाराके समान तीक्ष्म थे।।४०॥

#### रतिरिव रूपवतो या जाता जगनमोहिनीव काममाता । चन्द्रक्रलेव च नित्यनूतनाऽऽनन्दवती नृपश्चचः पूतना ॥४१॥

वह रानी रितके समान अत्यन्त रूपवती थी और कामदेव की माता लक्ष्मीके समान जगत्को मोहित करनेवाली थी। चन्द्रमाको नित्य बढ़नेवाली कलाके समान वह लोगोको नित्य नवोन आह्लाद उत्पन्न करती थो आर राजाके शाक-सन्ताप का नष्ट करनेक लिए पूतना राक्षसी-सी थो ॥४१॥

#### चापलतेव च सुवंशजाता गुण्युक्ताः वि विक्रम्ख्याता । सायकसमनायेन परेषां हृदि प्रवेशोचिता विशेषात् ॥४२॥

वह रानी ठीक धनुष-लताका अनुकरण करती थी। जैसे धनुर्लना उत्तम वश (वास) से निर्मित होती है, उसी प्रकार यह रानी भी उच्च क्षत्रिय वशमे उत्पन्न हुई थी। जैसे धनुष गुण प्रथीत् डोरोसे संयुक्त रहता है, उसी प्रकार यह रानी भी सौन्दर्य आदि गुणोसे सयुक्त थी। जैसे धनुर्लता वकता (तिरछापन) को धारण करती है, उसी प्रकार यह रानी भी मनमे कुटिलता को धारण करती थी। जैसे घनुलता अपने द्वारा फेके गये बाणोसे दूसरे लोगोंके हृदयमें प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार यह रानी भी अपने कृत्रिम हाव-मावरूप बाणोसे दूसरे लोगोंके हृदयमें प्रवेश कर जाती थी, ग्रर्थात् उन्हें ग्रपने वशमें कर लेती थी ॥४२॥

#### निम्नगेव सरसत्वमुपेता तर्डिद्व चपलतोपहितचेता। दीपशिखेव दुतिमत्यासीद्राञ्चे ऋष-चातक-शलमाशीः॥४३॥

वह रानी निम्नगा (नीचेकी और बहनेवाली नदो) के समान सरसतासे संयुक्त थी, बिजलीके समान चपलतासे युक्त चित्तवाली थी, और दोपशिखाके समान कान्तिवाली थी। उसे देखकर राजा को चेष्टा मीन, चातक और शलभके समान हो जाती थी।।४३।।

भावार्थ — जैसे मछली बहते हुए जलमे कल्लोल करती हुई ग्रानित्त होती है, चातक पक्षी चमकती बिजली को देखकर पानी बरसने के ग्रासारसे हिषत होता है ग्रीर शलभ (पतगा) दोप-शिखाको देखकर प्रमोदको प्राप्त होता है, उसी प्रकार धात्रीबाहन राजा भी ग्रपनी ग्रभयमती रानीकी सरसताको देख-कर मीनके समान, बिजली-सी चपलता को देखकर चातकके समान ग्रीर शारीरिक-कान्तिको देखकर पतगाके समान ग्रत्यन्त ग्रानन्दको प्राप्त होता था।

निशाशशाङ्क इवायमिहाञ्सीत् परिकलितः किल यशसां राशिः । यतः समुद्रोद्धारकारकस्तामसवृत्तिकयाऽभिसारकः ॥४४॥ जिस प्रकार अपने उदयसे समुद्रको उद्देलित करनेवाला प्रकाश-युक्त चन्द्रमा प्रन्धकारमयी रात्रिमे भी सम्बन्ध रखता है और उसके साथ अभिसार करता है, उसी प्रकार सुवर्णादिकी मुद्राग्रों (सिक्कों) का उद्धार करनेवाला – सिक्कोंका चलानेवाला और यक्षका माण्डार भी यह धात्रीवाहन राजा अपनो भोगमयी तामसी प्रवृक्तिके द्वारा रानी अथयमतीके साथ निरन्तर अभिसरण करता रहता था।।४४।।

सार्घसहस्रद्वयातु हायनानामिहाद्यतः । बभूवायं महाराजो महावीरप्रमोः चर्षे ॥४४॥

चम्पापुरीका वह घात्रीवाहन नामका महाराज आजसे अढ़ाई हजार वर्षोंके पहिले भगवान् महवीर स्वामीके समयमें हुआ है ॥४५॥

श्रीमान् श्रेष्ठिचतुर्मुजः स सुषुवे भूरामलेत्याह्वयं वाणीभूषणवर्णिनं घृतवरी देवी च यं धीचयम् । तेन प्रोक्तसुदर्शनोदय इह व्यत्येति संख्यापको देशादेन पतेश्व वर्णनपरः सर्गोध्यमाद्योऽनकः

इस प्रकार श्रीमान सेठ चतुर्भुजजी ग्रीर घृतवरी देवीसे उत्पन्न हुए, वाणीभूषण, बालब्रह्मचारी प० भूरामल वर्तमान मुनि ज्ञानसागर विरचित इस सुदर्शनोदयकाव्यमें ग्रंगदेश ग्रीर उसके राजाका वर्णन करनेवाला यह प्रथम सर्ग समाप्त हुग्ना।

## ऋथ द्वितीयः सर्गः

व्यथोत्तमो वैश्यकुलावतंसः सदेकसंसत्सरसीसुहंसः । तिस्मित्रिवासी समभूनमुदा स श्रीश्रेष्ठिवयों वृषमस्य दासः ॥१॥

उसी समय उस चम्पापुरमें वैश्यकुलका श्राभूषणा, सज्जनों की सभारूप सरोवरीका श्रद्धितीय हंस श्रीर सदा प्रसन्न रहनेवाला श्रेष्ठिवयं श्रीवृषभदास नामका एक सेठ रहता था ॥१॥

द्विजिह्वतातीतगुणोज्प्यहीनः किलानकोज्प्येष पुनः प्रवीखः । विचारवानप्यविरुद्धवृत्तिर्मदोज्भितो दानमयप्रवृत्तिः ॥२॥

वह सेठ द्विजिह्नतातीत गुरावाला हो करके भी प्रहोन था।
प्रयात् दो जिह्नावाले सर्पोंका स्वामी शेषनाग प्रपरिमित गुराका
भारक होकरके भी अन्तमें प्रहोन हो है, सर्प ही है। परन्तु यह
सेठ द्विजिह्नन्ता अर्थात् चुगलकोरीके दुर्गुरासे रिहत एवं उत्तम
सद-गुराोंका भारक होनेसे भ्रहीन प्रयात् हीनतासे रिहत था,
उत्तम था। वह सेठ आनक होते हुए भी प्रति प्रवीरा था।
प्रयात् आनक नाम नगाड़ेका है, जो नगाड़ा हो, वह उत्तम
वीराा कैसे हो सकता है? इस विरोधका परिहार यह है कि वह
सेठ आनक अर्थात् पापोंसे रिहत था धौर अति चतुर था। तथा
वह विचारवान् होते हुए भी धविषद दुत्ति था। 'वि' नाम

पक्षीका है, जो पिक्षयों के प्रचारसे युक्त हो, वह पिक्षयों से रिहत आजीविकावाला केसे हो सकता है। इस विरोधका परिहार यह है कि वह सेठ ग्रित विचारशील था और जाति-कुलसे प्रविरुद्ध न्याययुक्त ग्राजीविका करनेवाला था। वह सेठ मदोजिक्षत होकर के भी दानमय प्रवृत्तिवाला था। जो हाथो मदसे रिहत होता है, वह दान ग्रथीत् मदकी वर्षा नहीं कर सकता। मद-युक्त गजके ही गण्डस्थलों से मद करता है, मद-हीन गजोसे नही। पर यह सेठ सर्व प्रकारके मदोसे रिहत हो करके भी निरन्तर दान देने की प्रवृत्तिवाला था।।२।।

#### बमौ समुद्रोञ्यजडाशयरच दोषातिगः किन्तु कलाधररच । इशो न वैषम्यमगात्कुतोर्शय स पाशुपत्यं महदाश्रितोर्शय ॥३॥

वह सेठ समुद्र होकरके भी अजलाशय था। जो समुद्र हो और जलका भरा न हो, यह विरोध है। इसका परिहार यह है कि वह समुद्र अर्थात् स्वर्णादिककी मुद्राओ (सिक्को) से सयुक्त होते हुए भो जडाशय (मूख) नही था, प्रत्युत अत्यन्त बुद्धिमान् था। वह दोषातिंग होते हुए भी कलाधर था। कलाधर नाम चन्द्रमाका है, वह दोषा धर्यात् रात्रिका अतिक्रमण् नही कर सकता, अर्थात् उसे रात्रिमें उदित होना हो पड़ता है। पर यह सेठ सवं प्रकारके दोषोंसे रहित हो करके भी कलाधर था। अर्थात् चातुर्यं, आदि अनेक कलाओंका भारक था। और वह सेठ महान् पाशुप्तयको धाश्रित होकरके भी किसी भी प्रकारसे हिट्ट की विषमताको नही प्राप्त था। भावार्थं — पशुपति नाम महादेव

का है, पर वे विषम दृष्टि हैं, क्योंकि उनके तीन नेत्र हैं। पर यह सेठ सहस्रों गाय-भैंस घादि पशुओंका स्वामी हो करके भी विषम दृष्टि नहीं था, किसीको बुरी दृष्टिसे नहीं देखता था, किन्तु सबको समान दृष्टिसे देखता था।।३।।

#### मतिर्जिनस्येव पवित्ररूपा वभूव नामिश्रमणान्धुकूपा । सधर्मिणी तस्य विश्वनरस्य कामोर्गप नामास्तु यदिङ्गवश्यः ॥४॥

उस वैश्यनायक सेठ वृषभदासकी सेठानीका नाम जिनमित था, तो वह जिनभगवान्की मितिके समान हो पिवत्र रूप वाली थी, दोष-रहित थी। जिनभगवान्को मित संसार-परिश्रमण्रूप अधक्रपका ग्रभाव करती है ग्रीर सेठानोकी नाभि दक्षिणावतं श्रमणको लिए हुए क्रपके समान गहरी थी। जैसे जिनमतके ग्रम्याससे काम-वासना मिट जाती है, वैसे ही सेठानीको चेष्टासे कामदेव उसके वशमें हो रहा था।।४॥

#### लतेव मृद्धी मृदुपल्लवा वा कादम्बिनी पीनपयोधरा वा । समेखलाम्युव्यतिमन्त्रितम्बा तटी स्मरोत्तानगिरेरियं वा ॥४॥

वह सेठानी लताके समान कोमलाङ्गी मृदुल पल्लववाली थी। जैसे लता स्वय कोमल होती है, और उसके पल्लव (पत्र) भीर भी कोमल होते हैं, वैसे हो सेठानीका सारा शरीर ही कोमल था, पर उसके हस्त वा चरण तल तो भीर भी अधिक कोमल थे। वह कादिम्बनी (मेश्रमाला) के समान पीनपयोधरा थी। जैसे मेश्रमाला जलसे भरे हुए बादलोसे युक्त होती है, उसी प्रकार वह सेठानी विशाल पुष्ट पयोघरों (स्तनों) को घारण करती थी। ग्रीर वह सेठानी कामरूप उत्तान पर्वतकी मेखला-युक्त उपत्याका सी प्रतीत होती थी। जैसे पर्वतक उपत्यका कही समस्थल ग्रीर कहीं विषमस्थल होती है, वैसे ही यह सेठानी भी मेखला ग्रर्थात् करघनीसे युक्त थी भी य उदरभागमे समस्थल तथा नितम्ब भागमें उन्नत स्थलवाली थी।।।।।

कापीव वापी सरसा सुवृत्ता सुद्धे व शाटोव गुर्णैकसत्ता । विषोः कला वा विधिसत्कृतीद्वाष्ट्रक्कारपूर्णी कवितेव सिद्धा ॥६॥

वह सेठानी जलसे भरी हुई वापीके समान सरल थी;
मुद्रिकाके समान सुवृत्त थी, जैसे अगूठी सुवृत्ता धर्यात् गोल होती
है, उसी प्रकार वह सुवृत्ता धर्यात् उत्तम धावरण करनेवाली
थी। साड़ीके समान एक मात्र गुणोंसे गुम्पित थी, जैसे साड़ी
गुण धर्यात् सूतके घागोंसे बुनी होती है, उसी प्रकार वह
सेठानी पातिव्रत्यादि धनेक गुणोसे संयुक्त थी। चन्द्रमाकी कलाके
समान तिथिसत्कृतीद्धा थी। जैसे चन्द्रकी बढ़ती हुई कलाएँ
प्रतिदिन तिथियोंको प्रकट करती है, वैसे ही वह सेठानी प्रतिदिन
ग्रतिथियोंका धादर-सत्कारमें तत्यर रहती थी। भौर वह सेठानी
धलङ्कार-परिपूर्ण उत्तम कविताके समान प्रसिद्ध थी। जैसे
उत्तम कविता उपमा, उत्प्रेक्षा धादि धलङ्कारोंसे परिपूर्ण होती
है, वैसे ही यह सेठानो भी गले, कान, हाथ धादिमे नाना प्रकार
के धाभूषणोंको घारण करती थी।।६॥

पवित्ररूपामृतपूर्णस्न्या बाहां सदा हारिमृखालतुल्याम् । शेवालवच्छ्रलस्णकस्रोपसारश्रीमन्मुखाम्भोजवती बभार ॥७॥

यह सेठानी पिवत्र सौन्दयं रूप ग्रमृतसे भरी हुई नदी-सी प्रतीत होती थी। उसके शरीरकी मुजा तो कमल-नालके समान लम्बी भीर सुकोमल थी, शिरके केश शेवाल (काई) के समान विकने भीर कोमल ये भीर उन केशों के समीप उसका मुख खिले हुए कमल सी शोभाको धारण करता था।।।।।

दीर्वोऽहिनीलः किल केशपाशः हशोः श्रुतिप्रान्तगतो विलासः । यस्या मुखे कौसुमसंविकास-संकाश आसीद्राप मन्दहासः ॥=॥

उस सेठानीका केशपाश काले सांपके समान लम्बा ग्रीर काला था। उसके नेत्र कानोंके समीप तक विस्तृत थे ग्रीर उसके मुख पर विकसित सुमनोंके समान सदा मन्द हास्य बना रहता था।।=।।

मालेव या शीलसुगन्धयुक्ता शालेव सम्यक् सुकृतस्य स्का । श्रीश्र ष्ठिनो मानसराजहंसीव शुद्धमावा खलु वाचि वंशी ॥६॥

वह सेठानी मालाके समान शीलरूप सुगिन्धसे युक्त थी, शालाके समान उत्तम सुकृत (पुण्य) वा भाण्डार थी श्री वृषम-दास सेठके मानस रूप मानसरोवरमें निवास करनेवाली राजहसीके समान शुद्ध भावोंकी घारक थी और वंशीके समान मधुर माषिणी थी ॥६॥ कुशेशयाभ्यस्त गया शयाना या नाम पत्री सुक्तोदयानाम् । स्वप्नावलीं पुंप्रवरप्रसत्व-प्रासादसोपानतितं मृदुत्वक् ॥१०॥ स्रात्य रूलोदिततल्पतीरे चीरोदपूरोदरचुम्बिचीरे । लक्मीरिवासी तु निशावमाने ददर्श हर्षप्रतिपद्विधाने ॥११॥

कमलसे भी अतिकोमल हस्तवाली शौर श्रपूर्व भाग्योदयकी पात्री उस सेठानोने एक दिन क्षीरसागरके समान स्वच्छ श्वेत चादरसे ग्राच्छादित एव रूईदार कोमल गद्दासे सयुक्त शय्या पर लक्ष्मीके समान सोते हुए रात्रिके ग्रवसान-कालमे श्रेष्ठ पुरुषको उत्पत्तिकी सूचक, पुण्य प्रासाद पर चढ़नेके लिए सोपान-परम्परा के समान, हर्षको बढ़ानेवाली प्रतिपदा तिथिका ग्रनुकरण करती हुई स्वप्रावलोको देखा ॥१०-११॥

अय प्रभाते कृतमङ्गला सा हृदेकदेवाय लमत्सुवासाः । रदांशुपुष्पाञ्जलिमर्पयन्ता जगो गिरा वल्लिककां जयन्ती ॥१२॥

इसके पश्चात् प्रभात समय जाग कर और सर्व मांगलिक कार्योको करके तथा सुन्दर वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित होकर वह सेठानो ग्रपने स्वामी ऋषभदास सेठके पास गई। वहां जाकर अपने हृदयके एकमात्र देव पतिके लिए दान्तोको किरणारूप पुष्पाञ्जलिको अपंण करती हुई और अपनी मीठो वाणोसे बोणाको जीतती हुई इस प्रकार बोली ॥१२॥

मो भो विमो कौतुकपूर्णपञ्च-स्वमान्यपश्यं निशि मानसञ्च । ममाप्रकं मेवसमूहजेतो भृङ्गायते तन्मकरन्दहेतोः ॥१३॥ हे स्वामिन्, मैंने ग्राज रातमें कौतुक-परिपूर्ण पांच स्वप्न देखे हैं। उनके मकरन्द (पराग) के सूंघनेके लिए मेरा मन भ्रमर जैसा उत्कण्ठित हो रहा है। ग्राप ही मेरे सन्देहरूप मेश्व-समूहके जीतनेवाले हैं। (इस लिए उन स्वप्नोंका फल कहिये।) ॥१३॥

सुराद्रिरेवाद्रियते मयाञ्दौ निधाय चित्ते मवदीयणदौ । नादौ सुराङ्को च्युतिशङ्कावेव केनोद्धृतः स्तम्म इवाधि देव ॥१४॥

हे देव, भ्रापके चरणोंको चित्तमें भारण करके (जब मैं सो रहो थो, तब ) मैंने सबसे भ्रादिमें सुरगिरि (सुमेरु-पर्वत) देखा, जो कि ऐसा प्रतीत होता है, मानों भ्रथर रहनेवाले स्वगंलोकके नीचे गिरनेकी शंकासे ही किसीने उसके नीचे भ्रनादि से यह सुदृढ स्तम्भ लगा दिया हो।।१४॥

दृष्टः सुरानोकहको विशाल-शासाभिराक्रान्तिदगन्तरालः । किभिच्छदानेन पुनस्त्रिलोकीमापूरयन् हे सुकृतावलोकिन् ॥१४॥

हे सुकृतावलोकिन्, (पुण्यशालिन्,) दूसरे स्वप्न में मैंने अपनी विशाल शालाभोंसे दशों दिशाओंको पूरित करनेवाला भौर किमिच्छिक दानसे त्रिलोकवर्ती जीवोंकी भाशाभोंको पूरित करनेवाला कल्पबुक्ष देखा है।।१५॥

सम्मानितोऽतः खलु निर्निकारः प्रस्पष्टमुक्ताफलताधिकारः । पयोनिधिस्त्वद्दृद्दि वाप्यवार-पारोऽतलस्पर्भितयाऽत्युदारः ॥१६॥ हे स्वामिन्, तोसरे स्वप्न में मैंने मापके हृदयके समान निविकार (क्षोभ रहित प्रशान्त), अपार वार, मगाध भौर उदार सागरको देखा है, जिसमें कि कार मोती स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे ॥१६॥

नयन्तमन्तं निविलोत्करं तं समुज्ज्वलज्ज्ञालतया लसन्तम् । अपश्यमस्यन्तमितो हुतं तत्स्फुलिङ्गजालं मुहुरुद्रमन्तम् ॥१७॥

हे नाथ, चौथे स्वप्नमें मैंने ऐसी निधूम अग्निको देला — जो कि समीपवर्ती इन्धनको जला रही थी। जिसमेंसे प्रकाशमान बड़ी-बड़ी ज्वालाएं चारों श्रोरसे निकल रही थीं, जो हवन की हुई सामग्रीको भस्मसात् कर रही थी श्रोर जिसमेंसे वार-वार स्फुलिंग-जाल (अग्नि-कर्ण) निकलकर सर्व श्रोर फैल रहे थे।।१७॥

विद्याय साञ् विहरन्तमेव विमानमानन्दकरं च देव । दृष्ट्वा प्रबुद्धे : सुखसम्पदेवं श्रुतं तदेतद्भवतान्मुदे वः ॥१८॥

हे देव, पांचवें स्वप्नमें मैंने ग्राकाशमें विहार करते हुए ग्रानन्दकारी विमानको देखा। इन सुख-सम्पत्तिशाली स्वप्नोंको देखकर मैं प्रबुद्ध (जागृत) हो गई। मुक्ते इनके देखनेसे ग्रत्यन्त हर्षे हुग्रा है ग्रीर इनके सुननेसे ग्रापको भी प्रमोद होवे।।१८॥

यदादिदृष्टाः समदृष्टसारास्तदादिसृष्टा हृदि मुन्ममारात् । स्पष्टं सुवासिक्तमिवाङ्गमेतदुदश्चनप्रायमुदीच्यतेऽतः ॥१६॥

हे स्वामिन, जबसे मैंने उत्तम पुण्यके सारभूत इन स्वज्ञोंको देखा है, तभी से मेरे हृदयमें मसीम प्रानन्द प्राप्त हो रहा है भीर मेरा यह सर्वाङ्ग धमृतसे सीचे गयेके समान रोमाञ्चोंको घारण किये हुये स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है ॥१६॥

इत्येवग्रुक्त्वा स्मरवेजयन्त्यां करी समायुज्य तमानमन्त्याम् । किलांशिकेवारिवति तेन ग्रक्ता महाशयेनापि सुष्टकग्रुक्ताः ॥२०॥

इस प्रकार कहकर स्मर-वैजयन्ती (काम-पताका) उस सेठानीके हाथ जोड़कर नमस्कार करने पर महानुभाव दूषभदास सैठने भी उत्तम गोलाकारवाले मोतियोंसे युक्त मालाके समान सुन्दर पद्योसे युक्त भार्शीवाद रूप वचनमाला उसे समर्पण की। अर्थात् उत्तर देना प्रारम्भ किया ॥२०॥

वार्ताज्यदृष्टश्रुतपूर्विका वः यस्या न केनापि रहस्यमावः। सम्गादयत्यत्र च कौतुकं नः करोत्यन्दा स्वयकौ तु कं न ॥२१॥

सेठ बोला - प्रिये; तुम्हारे द्वारा देली हुई यह स्वप्नोंकी वात तो महण्ड भीर अश्वत पूर्व है, न मैंने कभी ऐसी स्वप्नावली देली है भीर न कभी किसीके द्वारा मेरे सुननेमें हो आई है। यह स्वप्नावली मुफे भी कौतुक उत्पन्न कर रही है। अविवाहित युवती वृथ्वी पर किसके कौतुक उत्पन्न नहीं करती है? इस स्वप्नावली का रहस्य भाव तो किसोको भी ज्ञात नहीं है, फिर मैं तुम्हें क्या बतलाऊँ ॥२१॥

अस्याः क आस्तां प्रियएवमर्थः वक्तुं भवेद्योगिवरः समर्थः । माग्येन तेनास्तु समागमोऽपि साकं किलाकं यदि नोऽवलोपि ॥

इस स्वप्नावलोका क्या प्रिय अर्थ होना, इसे कहनेके लिए तो कोई श्रेष्ठ योगिराज ही समर्थ हो सकते हैं। भाग्यसे ही ऐसे योगियोंके साथ समागम संभव है। हमारे यदि पापोंका लोप हो रहा है, तो उनका भी समागम हो ही जायगा ॥२२॥

संस्मर्यतां श्रीजिनरःजनाम तदेव नश्चेच्छितपूर्तिधाम । पापापहारीति वयं वदामः सम्बिन्नबाधामपि संहरामः ॥२३॥

सतएव श्रो जिनराजका नाम हो हमें स्मरण करना चाहिए, वही पापोंका ग्रपहारक, सब विझ-बाधाग्रोंका सहारक ग्रौर इच्छित ग्रथंका पूरक है, ऐसा हमारा कहना है।।२३।।

प्रत्यात्रजन्तामय जम्पती तौ तदेकदेशे नियतं प्रतीतौ । मुनि पुनर्धम मिवात्तमूर्तिं सतां समन्तात्कृतशर्मपूर्तिम् ॥२४॥

(ऐसा विचार कर सेठ ग्रौर सेठानी दोनोंने जिनालयमें जाकर भगवान्की पूजा की।) वहीं उन्हें ज्ञात हुग्रा कि इसी जिनालयके एक स्थान पर मुनिराज विराजमान हैं। उन दोनों ने जाकर धर्मकी साक्षात् मूर्तिको धारण करनेवाले, तथा सज्जनों के लिए सुख-सम्पदाकी पूर्ति करनेवाले ऐसे योगिराजके दर्शन किये।।२४।।

केशान्धकारीह शिरस्तिरोऽभूद् हष्ट्वा मुनीन्दुं कमलश्रियो भूः। करद्वयं कुट्लमतामयासीचयोर्जज्मभे मुदपां सुराशिः ॥२५॥

मुनिराजरूप चन्द्रमाको देखकर सेठ श्रीर सेठानीका आनन्दरूप समुद्र उमड़ पड़ा, केशरूप श्रन्थकारको घारण करने-वाला उनका मस्तक भुक गया, उनका मुख कमलके समान विकसित हो गया श्रीर दोनों हस्त-कमल मुकुलित हो गये। भावार्थ – भक्ति श्रीर शानन्दसे गद्-गद् होकरके श्रपने हाथोंको जोडकर उन्होंने मुनिराजको नमस्कार किया।।२४॥

कृतापराधाविव बद्धइस्तौ जगद्वितेच्छोद्रुतमग्रतस्तौ । मियोऽय तत्त्रेमसमिच्छुकेषु संक्लेशकृत्वाद्रतिकौतुकेषु ॥२६॥

जगत्के प्राणिम। त्राका हित चाहनेवाले उन मुनिराजके धागे हाथ जोडकर बैठे हुये वे सेठ धीर सेठानी ऐसे प्रतीत हो रहे थे, मानो परस्पर प्रेमके इच्छुक स्त्री-पुरुषों में संक्लेशभाव उत्पन्न कर देनेके कारण जिन्होंने धपराध किया है और जिन्हें हाथ बाधकर लाया गया है, ऐसे रित धीर कामदेव ही बैठे हो ॥२६॥

करी पलाशप्रकरी तु तेन तयोनिंबद्धी यर्तनो गुर्णेन । दृष्ट्वेति निर्गत्य पलायिता बाङ् नमोऽस्त्वितीदङ् मधुला भिया वा ॥

पलाशके समान उनके दोनों हाथ यितराजके गुएसे निबद्ध हो गये हैं, यह देखकर ही मानों भयभीत होकर उनके मुखसे 'नमोऽस्तु' ऐसी मधुर वासी शीझ निकल पड़ी ॥२७॥ भावार्थ - इस क्लोकमें पठित पलाश, गुरा और मधुर ये तीन पद इधर्थक हैं। पलाश नाम कोमल कोंपलका भी है और मास-भक्षीका भी। गुरा नाम स्वभाव या घमंका भी है और अधेर या रस्तीका भी। मधुर नाम मीठेका भी है और मधु वा मदिराका भी है। इन तीनों पदोंके प्रयोगसे किवने यह भाव व्यक्त किया है कि जैसे कोई पुरुष मासका भक्षण और मदिराका पान करे, तो यह रस्तीसे बांधकर अधिकारी पुरुषके सम्मुख उपस्थित किया जाता है और वहां पर वह उरके मारे उसको हाथ पैर जोड़ने लगता है। प्रकृतमें इसे इस प्रकार घटाना चाहिए कि सेठ और सेठानोंके दोनों हाथ कोंपलके समान लाल वर्णके थे, प्रतः पलाश (पल-भक्षण) के अपराधसे वे मुनिराजके गुराक्ष डोरीसे बांब दिये गये और अपराधी होनेके कारण ही मानों उनके मुखसे नमस्कार-परक 'नमोऽस्तु' यह मधुर शब्द निकला और इसके बहानेसे ही मानों उन्होंने पिये गये मधु या मदिरा को बाहिर निकाल दिया।

स्मासाच तत्पावनिमिक्नितश्च तयोरुदकं सुर्भि समञ्चत् । म वृषमं वाक्यसुदेति शस्यं सुनेर्मु बाब्बात्कु रालाशयस्य ॥२८॥

जैसे पवनके प्रवाहको पाकर जलाशयस्य कमलका मधु पराग निकलकर सारे वातावरणको सुगन्धित कर देता है, वैसे ही इन सेठ-सेठानीके पावन स्वप्ररूप निमित्तको पाकर पवित्र धिश्रायवाले मुनिराजके मुख-कमलसे मधु-तुल्य मिष्ट प्रशसनीय वाक्य प्रगट हुये, जो कि उनके भविष्यको धौर भी धिषक सुरिभत भौर धानन्दित करनेवाले थे।।२८॥ मदुक्तिरेषा भवतोः सुत्रस्तु समस्तु किन्नो वृषवृद्धिरस्तु । अनेकधान्यार्थसुपायकत्रोमहत्सु शीरोचितधामभर्तोः ॥२६॥

मुनिराज बोले - अनेक त्रकारसे परके लिए हितकारकः उपायोंके करनेवाले और सूर्यके समान निर्मल ज्ञानरूप प्रकाशके । भरनेवाले, अतएव महापुरुषोंमें गिने जानेवाले आप दोनोंके 'वृष-वृद्धि' हो और मेरी यह आशिष आपके लिए सुन्दर करतु सिद्ध हो ॥२६॥

मावार्य - यह श्लोक भी द्वचर्यक है। दूसरा अर्थ यह है
कि जैसे अनेक प्रकारके धान्योंको उत्पन्न करनेके प्रयत्न वरनेवाले
और हल चला करके अपनी आजीविका करनेवाले किसानोंके
लिए वृष अर्थात् वैलोंकी वृद्धि कल्याएकारी होती है, उसी प्रकार
तुम्हारे भी धर्मवृद्धि रूप आशीर्वाद भविष्यमे सुफलदायी होवे।

रत्नत्रयाराधनकारिणा वा प्रस्पष्टमुक्तोचितवृत्तमावा । समर्थिताऽधारि महाशयाभ्यां गुगावलीत्थं सहसाशयाभ्याम् ॥३०॥

जिस प्रकार इस व्यवहारी लोकमें खनिज (हीरा-पन्ना आदिक) जलज (सीप-मोतो) मौर प्राण्डिज (गजमुक्ता) ये तीन प्रकारके रत्न प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकारसे प्राध्यात्मिक लोकमें प्रसिद्ध सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान श्रौर सम्यक्चारित्ररूप तीन महा रत्नोंके धारण करनेवाले श्री मुनिराजके द्वारा समर्पण की हुई, स्पष्ट रूपसे मुक्ताफलके समान वृष भाव (गोलाकारिता श्रौर छन्दरूपता) को घारण करनेवाली, झार्शीवादरूप गुणमयी मालाको वक्ष्यमाण

प्रकारसे विनम्र प्रार्थना करते हुए उस दम्पतीने बड़े भादरके साथ स्वीकार किया ॥३०॥

मवाँस्तरँस्तारयितुं प्रवृत्तः मन्यव्रजं मन्यतमै ऋष्ट्रतः । समो मनान्धौ परमार्थनावाऽस्त्यस्माकमस्मात्परमार्थनावा ॥३१॥

सैठ-सेठानीने कहा — स्वामिन्, प्रापका व्यवहार अति उत्तम है, ग्राप भव्यजनोंको परमार्थरूप नावके द्वारा ससार-समुद्रसे पार उतारनेमें प्रवृत्त हैं ग्रोर स्वय पार उतार रहे हैं। प्रशसक ग्रोर निन्दकमें समान हैं। ग्रतएव हमारी भी एक प्रार्थना है।।३१।।

स्वाक्तसङ्क तपरिस्यशापि दशा क्रशाङ्गया दुरितैकज्ञापी । सम्बेरितः श्रीम्रनिराजपाद-सरोजयोः सावसरं जगाद ॥३२॥

अपने अभिप्रायको प्रकट करनेवाले सक्तको दृष्टिसे उस कृशाङ्गी सेठानीके द्वारा प्रेरित श्रीर पापसे भयभीत ऋषभदास सेठने श्रवसर पाकर श्री मुनिराजके चरण-कमलोंमे इस प्रकार निवेदन किया ॥३२॥

सुमानसस्याथ विशावरस्य सुद्रा विभिन्नाञ्स्य सरोरुहस्य । सुनीशमानोरभवत्समीपे लोकान्तरायाततमः प्रतीपे ॥३३॥

लोगोंके मन्तरङ्गमें विद्यमान भन्धकारके नाश करनेवाले मुनिराजरूप सूर्यके समीप मानसरोवरके समान विश्वाल मीर प्रसन्न चित्तवाले वैश्यवर सेठका मुखल्प कमल विकसित हो गया ॥३३॥ भावार्थ - जैसे सूर्यका सामीप्य पाकर कमल खिल जाता है, वैसे ही मुनिराजका सामीप्य पाकर सेठका मुख कमल खिल उठा, धर्यात् वह धपने हृदयकी बातको कहने लगा।

निशीचमाणा मगवँस्त्वदीय पादाम्बुजालेः सहचारिणीयम् । मेरुं सुरद्रुं जलिं विमानं निर्धृमविद्धं च न तिद्वदा नः ॥३४॥

ह भगवन् श्रापके चर ग्-कमलों भें भ्रमरके समान रुचि रखने शले मुक्त दासको इस सहधिमिणीने रात्रिमें सुमेरुपर्वत, कल्पवृक्ष, समुद्र, विमान श्रीर निर्धूम श्रीन ये पांच स्वप्न देखे हैं। इनका क्या रहस्य है, सो हम लोग नहीं जानते हैं।।३४।।

किं दुष्पला वा सुफलाष्पला वा स्वमावलीयं मवतोष्त्रमावात् । भवानहो दिव्यद्दगस्ति तेन संश्रोतुमिच्छा हृदि वर्तचे नः ॥३४॥

यह स्वप्रावली क्या दुष्फलवाली है, ग्रथवा सुफलवाली है, या निष्फल जानेवाली है, यह बात हम भापकी कृपासे जानना चाहते है। ग्रहो भगवन्, ग्राप दिव्य दृष्टि हैं, ग्रतएव हमारे मनमे इन स्वप्रोंका फल सुननेकी इच्छा है।।३४॥

श्रीश्रे ष्टिवक्त्रेन्दुपदं वहन्वा स्वयं गुणानां यतिराहुदन्वान् । एवं प्रकारेण समुज्जगर्ज पर्यन्ततो मोदमहो ससर्ज ॥३६॥

श्री वृषभदास सेठके मुखखप चन्द्रसे निकली हुई बागी रूप किरगाका निमित्त पाकर गुणोंके सागर मुनिराजने इस प्रकारसे गंभीर गर्बना की, जिससे कि समीपवर्ती सभी लोग प्रमोदको प्राप्त हुए ॥३६॥ अहो महामाग तवेयमार्या पुम्रूतसन्तानमयैककार्या । मविष्यतीत्येव मविष्यते वा क्रमः क्रमात्तव्गुगुणधर्मसेवा ॥३०॥

ग्रहो महाभाग, तुम्हारी यह भार्या पुनीत पुत्ररूप सन्तान को उत्पन्न करेगी। उस होनहार पुत्रके गुरा-धर्मोंको क्रमशः प्रकट करनेवाले ये स्वप्न हैं ॥३७॥

स्वप्नावलीयं जयतूत्तमार्था चेष्टा सतां कि मवति व्यपार्था । किमर्कवचाम्रमहीरुद्दस्य पुष्पं पुनर्निष्फलमस्तु पश्य ॥३८॥

यह स्वप्रावली उत्तम धर्यको प्रकट करनेवाली है। क्या सज्जनोंकी चेष्टा भी कभी व्यथं जाती है। क्या धाकवृक्षके पुष्प के समान धाम्रके पुष्प भी कभी निष्फल जाते हैं, इसे देखी (विचारो)।।३८।।

भावायं – ग्राकड़ेके फूल तो फल-रहित होते हैं, परन्तु भाम्रके नहीं। इसी प्रकार दुर्भाग्यवालोंके स्वप्न भले ही व्यर्थ जावें, किन्तु सीमाग्यवालोंके स्वप्न व्यर्थ नही जाते। वे सुफल ही फलते हैं।

भ्यात्सुतो मेरुरिवातिषीरः सुरद्गुवत्सम्प्रति दानवीरः । समुद्रवत्सद्गुणरत्नभूषः विमानवत्सीरभवादिरूषः ॥३ ६॥

निर्धूमशप्तार्चिरिवान्ततस्तु स्वकीयकर्मेन्धनमस्मवस्तु । जानीहि ते सम्मविषुत्ररत्नं जिनार्चने त्वं इरु सत्प्रयत्नम् ॥४० तुम्हारे सुमेक्के समान घतिषीर वीर पुत्र होगा । वह कल्पवृक्षके समान दानवीर होगा, समुद्रके समान सद्-गुए। रूप रत्नोंका भाण्डार होगा, विमानके समान स्वमंवासी देवोंका भी वल्लम होगा घीर घपने जीवनके भन्तमें निर्धूम प्रश्निके समान घपने कमंख्य इन्घनको मस्मसात् करके शिवपदको प्राप्त करेगा । हे वंश्यवरोत्तम, तुम्हारे ऐसा श्रेष्ठ पुत्र रत्न होगा, यह तुम स्वप्नों का भविष्यफल निश्चयसे जानो । घतः भव जिनेन्द्रदेवके पूजन-धर्चनमें सत्प्रयत्न करो ॥३६-४०॥

पयोष्ठचो गर्जनयेव नीतौ मयूरजाताविव जम्पती तौ । उदञ्चदङ्गेरुक्षम्प्रतीतौ सुनेगिरा मोदमहो पुनीतौ ॥४१॥

मेघोंकी गर्जना सुनकर जैसे मयूर-मयूरनी स्रिति प्रमोदको प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार वे दम्पती सेठ-सेठानी भी मुनिराजकी यह उत्तम वाणी सुनकर स्रत्यन्त प्रमोदको प्राप्त हुए सौर उनका सारा शरीर रोमाञ्चित हो गया ॥४१॥

वमावथो स्वातिशयोपयुक्ति-मती सती पुरुयपयोघिशुक्तिः । मुक्तात्ममावोदरिशी जवेन समईश्रीया गुरुसंस्तवेन ॥४२॥

जैसे स्वातिनक्षत्रकी बिन्दुको प्रपने भीतर घारण कर समुद्रकी सीप शोभित होती है, वैसे ही अपने पूर्वोपार्जित सातिशय पुण्यके योगसे मोक्षगामी पुत्रको अपने गर्भमें घारण कर वह सती सेठानी भी परम शोभाको प्राप्त हुई ग्रीर गर्भ-घारणके निमित्तसे अपने उदरकी कृशताको छोड़कर वह भनेक गुणोंसे संयुक्त होकर लोगोंसे पूजनीय हो गई ॥४२॥

तस्याः कृशीयानुदरी जयाय बलित्रयस्यापि तदोदियाय । श्रीविष्रहे स्निग्धतनोर्थथावत्सोऽन्तःस्यसम्यग्वितनोऽनुभावः॥४३॥

उस क्रुशोदरी सेठानीका भ्रति क्रश उदर भी तीन बिलयों के जीतनेके लिए उस समय उदयको प्राप्त हुआ, सो यह उस गर्भस्थ भ्रतिबलशाली पुत्रका ही प्रभाव था। भ्रन्यथा कौन क्रशकाय मनुष्य तीन बलशालियोंसे युद्धमें विजय प्राप्त कर सकता है ॥४३॥

भावार्य — जब किसी कृशोदरी स्त्रीके गर्भ रहता है, तो गर्भ-वृद्धिके साथ-साथ उसके उदरमें जो त्रिबली (तीन बलं) होती हैं, वे कमशः समाप्त हो जाती हैं। इस बातको ज्यानमें रखकर कि उत्प्रेक्षा करते हुए कहते हैं कि किसी कृश शरीर वालेकी यह हिम्मत नहीं हो सकतो कि वह तीन बलशाली लोगोंके मुकाबिलेमें खडा हो सके। पर उस सेठानीका कृश उदर भपनी कृशताको छोड़कर जो वृद्धिको प्राप्त होता हुमा उन तीन बलियोंका मान-मंग कर रहा था, वह उसके गर्भस्थ पुत्रके पुण्यका प्रताप था।

इहोदयोञ्मृदुदरस्य यावत् स्तनान्ने च्यामलताऽपि तावत् । स्वमावतो ये कठिना सहेरं कुतः परस्याम्युदयं सहेरन् ॥४४॥

उस सेठानीके उदरकी इघर जैसे-जैसे वृद्धि हो रही थी, उघर वैसे-वैसे ही उसके कठोर स्तनोंके मुख पर कालिमा भी धाकर भपना घर कर रही थी। सो यह ठीक ही है, क्योंकि जो लोग स्वभावसे कठोर होते है, वे दूसरेके अम्युदयको कैसे सहन कर सकते हैं।।४४।।

कुचावतिरयामलचू चुकाम्यां समृङ्गयमानिव तत्र ताम्याम् । सरोवरे वा हृदि कामिजेतुर्विरेजतुः सम्प्रसरच्छरे तु ॥४५॥

श्रपने सौन्दर्यसे कामदेवकी स्त्री रितको भी जीतनेवाली उस सेठानीके हृदयरूप सरोवरमें विद्यमान कुच श्रति श्याम मुख वाले चूचुकोंसे ऐसे प्रतीत होते थे, जैसे गुलाबी रगवाले कमलोंके ऊपर बंठे हुए भौरे शोमित होते हैं ॥४५॥

भावार्थ — सरोवरमे जैसे जल भरा रहता है, कमल बिलते हैं घोर उन पर माकर भोरे बैठते है वैसे ही सेठानीके हृदय पर जलस्थानीय हार पड़ा हुग्रा था घोर उसमें कमल-तुल्य स्तन थे, तथा उनके काले मुखवाले चूचुक भौरेसे प्रतीत होते थे।

वपुः सुवासिक्तमिवातिगौरं वक्रं शरचन्द्रविचारचौरम् । ययोचरं पीवरसत्कुचोरःस्यलं त्वगाद्गभवती स्वतोऽरम् ॥४६॥

उस गर्भवती सेठानीका शरीर अमृत-सिंचनके समान उत्तरोत्तर गौर वर्णका होता गया, मुख शरद्-ऋतुके चन्द्रमाकी चन्द्रिकाको भी जीतनेवाला हो गया और उसके वक्ष:स्थल पर अवस्थित कुच उत्तरोत्तर उन्नत और पुष्ट होते चले गये।।४६॥

#### मद्यान्धुपात्यङ्गिहितैषिणस्तुक्-सतो हितं गर्मगतस्य वस्तु । मत्वाऽर्धसम्पूरितगर्ततुल्यामुवाह नामि सुकृतैककुल्या ॥४७॥

उस मुकृतशालिनो सेठानीकी नाभि जो धभी तक बहुत गहरी थी, वह मानों ससार-क्रपमें पड़े हुये प्राशायोंके हितंबी गर्भ-स्थित पुत्रके पुण्य-प्रभावसे भरी जाकर ग्रधभरे गड्ढे के समान बहुत कम गहरी रह गई थी। १४७।।

रागं च रोषं च विजित्य बालः स्वच्छत्वमञ्चेदिति भावनातः। इशोग्युष्या दितवेऽप्रतार कपद्कोदारगुणो वभार ॥४८॥

इसके गभमे स्थित जो बालक है, वह राग और द्वेषको जीतकर पूर्या स्वच्छता (निर्मलता) को प्राप्त करेगा, यह भाव प्रकट करनेके लिये ही मानो उसके दोनो नेत्र कोड़ोके समान द्वेतपनेको प्राप्त हो गये।।४८।

रहिस ता युवति मतिमानत उदिरिशीं समुदैचत यन्नतः । निधिवटीं घनदीनजनो यथाऽधिपतिरेष विशां स्वदृशा तथा ॥४६

जंसे धन-हीन जन घनसे भरी मटकीको पाकर ग्रति सावधानीके साथ एकान्तमे सुरक्षित रखता है, वसे ही यह वैश्यों का स्वामी बुद्धिमान् सेठ भो ग्रपनी इस गिंभणी सेठानीकी एकान्तमे बड़े प्रयत्नके साथ रक्षा करने लगा ॥४६॥

परिवृद्धिमितोदरां हि तां सुलसद्धारपयोधराञ्चिताम् । सुसुदे समुदीच्य तत्पतिभुवि वर्षामिव चातकः सतीम् ॥४०॥ जैसे मूसलाधार बरसती हुई वर्षाको देखकर चातक पक्षी ग्रांत प्रमोदको प्राप्त होता है, उसी प्रकार दिन पर दिन जिसके उदरकी वृद्धि हो रहो है ग्रोर जिसके स्तनमण्डल पर लटकता हुत्रा सुन्दर हार सुशोभित हो रहा है, ऐसी ग्रांचिन गर्भिग्गी उस सेठानीको देख-देख कर उसका स्वामी सेठ वृदभदास भी बहुन प्रमन्न होता था।।५०।।

श्रीमान् श्रेष्ठिचतुर्मुजः स सुषुवे भृरामलेत्याह्नयं वाणीभूषणवर्णिनं घृतवरी देवी च यं धीचयम् । तेन प्रोक्तसुदर्शनोदय इयान् सर्गो द्वितीयो गतः श्रीयुक्तस्य सुदर्शनस्य जननीस्वप्नादिवाक्सम्मतः ॥

इस प्रकार श्रीमान् सेट चतुर्भुजजी ग्रीर घृतवरी देवीसे उत्पन्न हुए, वाणीभूषण, बालब्रह्मचारी प० भूरामल वर्तमान मुनि ज्ञानसागर-विरचित इस सुदर्शनोदय काव्यमें सुदर्शनकी माताके स्वप्न देखने ग्रीर उनके फलका वर्णन करनेवाला यह द्वितीय सर्ग समाप्त हुआ।



# अथ तृतीयः सर्गः

सुषुवे शुमलच्यां सुतं रविमैन्द्रीव हरित्सती तु तम् । खगसचमचारद्यचिते समये पुरुयमये खलूचिते ॥१॥

इसके पश्चात् गर्भके नव मास व्यतीत होने पर, किसी पुण्यमयी शुभ वेलामे, जबिक सभी ग्रह ग्रपनी-ग्रपनी उत्तम राशि पर श्रवस्थित थे, उस सती जिनमती सेठानीने शुभ लक्षरावाले पुत्रको उत्पन्न किया, जैसे कि पूर्व दिशा प्रकाशवान् सूर्यको उत्पन्न करती है।।१॥

उद्रक्तगादेशसम्भवा समये सा समप्जयत् वा । जगतीम्रुत विश्वमातरं परिमुक्ता परिचारिगीष्वरम् ॥२॥

जैसे स्वाति-विन्दुके पानसे उत्पन्न हुए मोतीके द्वारा सीप शोभित होती है, उसी प्रकार उस मगलमयी वेलामे सेवा करने वाली महिलाग्रोके मध्यमे प्रवस्थित उस सेठानीने ग्रपने उदर-प्रदेशसे उत्पन्न हुए, उस बालकके द्वारा समस्त विश्वकी ग्राधार-भूत इस पृथ्वीको ग्रलकृत किया ॥२॥

शशिना सुविकासिना निशा शिशुनोत्सङ्गगतेन सा विशाम् । अधिपस्य बमौ तन्द्री विलसद्धंसवयाः सरोवरी ॥३॥ जैसे विकासको प्राप्त पूर्ण चन्द्रके द्वारा रात्रि और विलास करते हुए हंसके द्वारा सरोवरी शोभित होती है, उसी प्रकार भपनी गोदमें भागे हुए उस कान्तिमान् पुत्रके द्वारा वह वैश्य-सम्राट् वृषभदासकी सेठानी सुशोभित हुई ॥३॥

सुतजनम निशम्य भृत्यतः मुमुदे जानुजनस्ततः । परिपालितताम्रचृडवाग् रविणा कोकजनः प्रगे स वा ॥४॥

तदनन्तर नौकरके मुखसे पुत्रका जन्म सुनकर वह वैश्य-श्रेष्ठ वृषभदास अति प्रमोदको प्राप्त हुआ। जैसे कि प्रभात कालमें ताम्रचूड (मुर्गा) की बाग सुनकर सूर्यका उदय जान चातक पक्षी प्रमुदित होता है।।४।।

प्रमदाश्रुमिराप्लुतोऽमितः जिनपं चामिषिषे च मक्तितः । प्रश्चमक्तिरुवाङ्गिनां मवेत्फलदा कल्पलतेव यद्भवे ॥४॥

हर्षके श्रांसुश्रोंसे नहाये हुए सेठ वृषभदासने भक्ति-पूर्वक जिनगृह जाकर जिनेन्द्रदेवका श्रीभषेक किया। क्योंकि इस संसारमे प्रभुकी भक्ति ही प्राणियोंको कल्पलताके समान मनो-वाञ्छित फल-दायिनी है ॥४॥

करिराडिव पूरयन्महीमपि दानेन महीयसा स हि । महिमानमवाप विश्रुत-गुण्युक्तोन्नतवंशसंस्तुतः ॥६॥

प्रसिद्ध उत्तम गुणोरूप मुक्ताफलोसे युक्त एव उन्नत वशवाले उस सेठने गजराजके समान महान् दानसे सारी पृथ्वीको पूरित करते हुए 'दानवीर' होनेकी महिमाको प्राप्त किया। मावार्थ - पुत्र-जन्मके हर्षोपलक्षमे सेठ वृषभदासने सारी प्रजाको खूब ही दान देकर सम्मान प्राप्त किया।।६।।

मृदुचन्दनचर्चिताङ्गचानपि गन्धोदकपात्रतः स वा । शुशुभे प्रचलन्निवामलःपृथुपबहृदवान् हिमाचलः ॥७॥

मृदुल चन्दनसे चर्चित है ग्रंग जिसका, ऐसा वह सेठ जिन-पूजन भौर दान करनेके ग्रनन्तर गन्धोदक पात्रको हाथमे लेकर घरको भ्राता हुन्ना ऐसा शोभित हो रहा था, मानो निर्मल विशाल पद्म सरोवरवाला हिमवान् पर्वत ही चल रहा हो ॥७॥

अवलोकिथतुं तदा धनी निजमादर्श इवाङ्गजन्मिन । श्रितवानिष स्रतिकास्थलं किम्र बीजव्यभिचारि अङ्कुरः ॥=॥

घर पहुँच कर वह सेठ पुत्रको देखनेके लिए प्रसूतिस्थान पर पहुँचा भौर दपंगाके समान उत्पन्न हुए पुत्रमे भ्रपनो हो छविको देखकर भ्रति प्रसन्न हुम्रा। सो ठीक ही है — क्या अकुर बीजसे भिन्न प्रकारका होता है ? श्रथात् नही । भावार्थ — उत्पन्न होने वाला श्रकुर जैसे श्रपने बीजके समान होता है, उसी प्रकार यह पुत्र भी सेठके समान ही रूप-रग भीर आकृतिवाला था।।।।।।

परिपातुमपारयँश्च सोऽङ्गजरूणमृतमद्शुतं दृशोः । स्तुतवानुत निर्निमेषतां द्रुतमेवायुतनेत्रिखा धृताम् ॥६॥

अपने निमेष-उन्मेषवाले इन दोनों नेत्रोसे पुत्रके अद्भुत अपूर्व सौन्दर्यरूप अमृतका पान करता हुआ वह सेठ जब तृतिके पारको प्राप्त नहीं हुआ, तब वह सहस्र नेत्र धारक इन्द्रकी निर्तिमेष हिंदिकी प्रश्नसा करने लगा। भावार्थ — सेठको उस पुत्रके दर्शन से तृप्ति नहीं हो रही थी धौर सोच रहा वा कि यदि मैं भी सहस्र नेत्रका घारक निर्निमेष हिंदिवाला इन्द्र होता; तो पुत्रके रूपामृतका जी भर कर पान करता।।।।

सुरवर्त्मवदिन्दुमम्बुधेः शिशुमासाय कलत्रसिधेः । निवर्यः स्थितमस्विपाम ।ममवद्धामवतां गुणाश्रयः ॥१०॥

जैमे समुद्रगे चन्द्रका प्राप्त कर नक्षत्रोंका आधारभूत ग्राकाश उमको चन्द्रिकामे ग्रालोकमय हो जाता हे, उसी प्रकार गृह-थोके गुणोका ग्राधा वह मेठ भी प्रियासे प्राप्त हुए उस चन्द्र-तुल्य पुत्रको देखकर सस्मित मुख हो गया।।१०॥

कुलदीपयशःप्रकाशितेभ्पतमस्यत्र जनीजनैहिते । समयोचितमात्रनिष्ठितिष्टेति मङ्गलदीपकोद्षृतिः ॥११॥

श्रेष्ठिकुलके दीपक उस पुत्रके यश भीर शरीरकी कान्तिके द्वारा प्रकाशित उस प्रसूतिस्थानमे भ्रन्थकारके भ्रभाव होने पर भी कुलकी वृद्धा स्त्रियोने समयोचित कत्तंव्यके निर्वाहके लिए माञ्जलिक दीपक जलाये ॥११॥

गिरमर्थयुतामिव स्थितां ससुतां सँस्कुरुते स्म तां हिताम् । स नतो मृदुगन्धतोयतः जिनधर्मो हि कथञ्चिदित्यतः ॥१२॥

जिस प्रकार 'कथाञ्चत्' चिह्नसे युक्त स्याद्वादके द्वारा जैनधर्म प्राशिमात्रका कल्यास करनेवाली अर्थ-युक्त वासीका संस्कार करता है, उसी प्रकार उस वृषभदास सेठने पुत्रके साथ प्रवस्थित उसकी हितकारिगी माताका मृदुल गन्धोदकसे जन्म-कालिक संस्कार किया। ग्रर्थात् पुत्र ग्रीर उसकी माता पर गन्धोदक क्षेपण किया।।१२।।

सितिमानमिवेन्दुतस्तकर्माभजाताद्पि नामिजातकम् । परिवर्घयति स्म पुत्रतः स तदानीं मृदुयज्ञस्त्रतः ॥१३॥

तदनन्तर उस सेठने तत्कालके पैदा हुए उस बालकके नाभिनालको कोमल यज्ञ-सूत्रसे बाधकर उसे दूर कर दिया, मानो द्वितीयाके चन्द्रमा परसे उसके कलङ्कको ही दूर कर दिया हो ।। १३।।

स्निपतः स जटालवालवान् विद्धत्काञ्चनसच्छवि नवाम् । अपि नन्दनपादपस्तदेह सुपर्वाधिभुवोऽभवनमुदे ॥१४॥

तत्पश्चात् स्नान कराया गया वह काले भंवराले वालो वाला बालक तपाये हुए सोनेके समान नवीन कान्तिको धारण करता हुम्रा सेठके मौर भी भ्रधिक हर्षका उत्पन्न करनेवाला हुम्रा, जैसे कि सुन्दर जटाम्रोसे युक्त, जल-सिञ्चित क्यारीमे लगा हुम्रा नन्दनवनका बृक्ष (कल्पवृक्ष) देवताम्रोंके हर्षको बढ़ानेवाला होता है ॥१४॥

मुतदर्शनतः पुराञ्सकौ जिनदेवस्य ययौ मुदर्शनम् । भारु चकार रुस्य सन्दरे सर्वरो नाम तदा सुदर्शनम् ))१४)) पुत्र-जन्मका समाचार सुनकर सेठ पुत्र-दर्शनके पहिले जिनदेवके पुण्य-कारक दर्शनके लिए गया था, प्रतएव उसने स्वतः स्वभावसे सुन्दर उस बालकका नाम 'सुदर्शन' रक्खा ॥१४॥ द्युतिदीप्तिमताक्रजन्मना शुग्रुभाते जननी धनी च ना । शशिना शुचिशवरीव सा दिनवच्छीरविणा महायशाः ॥१६॥

कः न्ति और दीतिसे युक्त उस पुत्रके द्वारा महान् यश वाले माता और पिता इस प्रकार शोभाको प्राप्त हुए, जिस प्रकार कि चन्द्रसे युक्त चांदनी रात भीर प्रकाशमान् सूर्यसे युक्त दिन शोभा को प्राप्त होता है ॥१६॥

मृदु कुड्मललग्नभृद्भवत्स पयःपानमयेऽन्वयेऽभवत् । करपन्लक्ष्वलालिते सुधा-लतिकाया अवनावहो बुवाः ॥१७॥

है बुधजनो, माताके कर-पत्लवमें अवस्थित वह बालक स्तनोंसे दुग्ध-पान करते समय ऐसा प्रतीत होता था, मानो उत्तम पत्लव (पत्र) वाली अमृतलताके कोरकों पर लगा हुआ भौरा ही हो ॥१७॥

ग्रुहुरुद्गिलनापदेशतस्त्वतिपातिस्तनजन्मनोऽन्वतः । अमितोऽपि भ्रुवस्तलं यशःपयसाऽलङ्कृतवान्निजेन सः ॥१८॥

मात्रासे अधिक पिये गये दूषको वह बालक भूमि पर इघर-उघर छगलता हुआ ऐसा प्रतीत होता था, मानो अपने यश.स्वरूप दूषके द्वारा वह भूतलको सर्व श्रोरसे अलंकुत कर हा है।। १८।।

#### निभृतं स शिवश्रियाऽभितः सुक्रपोले समुपेत्य चुम्बितः । शुशुभे अविरस्य साऽन्विताऽरुणमाणिक्य-सुकुण्डलोदिता ॥१६॥

यथासमय उस बालकके दोनो कानोमे लाल माणिकरें जड़े हुए कुण्डल पहिनाये गये। उनकी लाल-लाल कान्ति उसके स्वच्छ करोलों पर पडती थी। वह ऐसी जान पडती थी, मानो प्रेमाभिभून होकर शिव-लक्ष्मीने एकान्तमें धाकर उसके दोनो कपोलों पर चुम्बन ही ले लिया है। धतः उसके ओष्ठोंकी लालिमा ही उस बालकके करोलों पर अकित हो गई है।।१६।।

## गुरुमाप्य स वै चमाधरं सुदिशो मातुरथोदयन्नरम् । स्रवि पूज्यतया रविर्यया नृदृगम्मोजसुदेश्वजत्तथा ॥२०॥

जैसे सूर्य पूर्व दिशारूपी माताको गोदसे उठकर उदयाचल-रूप पिताके पास जाता है, तो सरोवरोके कमल विकस्ति हो जाते हैं घोर वह समारमे पूजा जाता है, उसी प्रकार वह बालक भी जब ग्रपनी सुकृतकारिणी माताकी गोदसे उठकर क्षमाको घारण करनेवाले पिताके पास जाता था, तब वह लोगोके नयन-कमलोको विकसित करता हुग्रा सभीके ग्राहर भावको प्राप्त करता था। भावार्थ — सभी लोग उसे ग्रपनी गोदमें उठाकर ग्रपना प्रेम प्रकट करना चाहते थे।।२०।।

जननीजननीयतामितः श्रयायाङ्को मृद्तायुताऽभितः । करपन्त्रवयोः प्रद्रनता-समधारीह मता वयुष्मता ॥२१॥ जननी तुल्य धायोंके हाथोमे खिलाया जाता हुमा वह कोमल भीर सुन्दर शरीरका घारक बालक ऐसा प्रतीत होता या, मानों किसी सुन्दर लताके कोमल पल्लवोके बीचमें खिला हुमा सुन्दर फूल ही हो ॥२१॥

तुगहो गुणसंप्रहोचिते सदुपल्यङ्क इवाईतादिते । शुचिबोधवदायतेऽन्त्रितः शयनीयोऽसि किलेति शायितः ॥२२॥

हे वत्स, श्री ग्ररहस्त भगवान्के वचनोके समान भसीम गुर्गोंके भरे, सम्यग्ज्ञानके समान विशाल इस कोमल पलग पर तुम्हें शयन करना चाहिए, ऐसा कहकर वे धायें उस बालकको सुलाया करती थी।।२२।।

भावार्थ - नाना प्रकारकी उत्तम भावनामोसे भरी हुई लोरियाँ (गीत) गा-गाकर वे घायें उसे पालनेमें भुलाती हुई सुलाती थी।

सुत पालनके सुकोमले कमले वा निभृतं समोऽस्थलेः । इति तामिरिहोपलालितः स्वशयाभ्यां शनकेरच चालितः ॥२३॥

श्रयवा, हे वत्स कमलके समान ग्रति सुकोमल इस पालने मे भ्रमरके समान तुम्हे चुपचाप सोना चाहिए, इत्यादि लोरियों से उसे लाड़-प्यार करती हुई और ग्रपने हाथोंसे घोरे-घोरे मुलाती हुई वे षायें उसे सुलाया करती थीं ।।२३।।

विष्टताङ्गुलि उत्थितः चर्णं सम्रुपस्थाय पतन् सुलच्चाः । भियते द्रुतमेव पासिसचलयुग्मे स्व हितैषिसो हि सः ॥२४॥ जब कभी उसे अंगुलि पकड़ाकर खडा किया जाता था, तो वह सुलक्षरा एक क्षरा भरके लिए खड़ा रह कर ज्यों ही गिरनेके उन्मुख होता, त्यों ही शोध वह किसी हितेषी बन्धुजनके कोमल कर-युगलमे उठा लिया जाता था।।२४॥

### अनुमाबिग्रुनित्वस्त्रले प्रसरन् बालहठेन भूतले । तनुसीर मतोऽभ्यथाद्वरं धरगोर्गन्थवतीत्वमप्यरम् ॥२४॥

"आगामी कालमे मुनिपना स्वीकार करने पर मुक्ते इसी पर सोना पड़ेगा" मानों यही सूचित करते हुए वह बालक जब अपनी बाल हठसे भूतल पर लोट-पोट होता था, तब वह अपने शरीरके सौरभसे धूलिको सुरभित कर पृथ्वीके गन्धवतीत्व गुग्ग को स्पष्ट कर दिखलाता था ॥२४॥

भावार्थ - वैशेषिक मतवालोंने पृथ्वीको गन्धवती कहा है, धर्यात् वे गन्धको पृथ्वीका विशेष या खास गुण मानते हैं। किव ने उसे ध्यानमे रखकर यह उत्प्रेक्षा की है। साथ ही भूतल पर नोटनेकी की ड़ासे उनके भविष्य कालमें मुनि बननेकी भी सूचना दी है।

द्रुतमाप्य रुद्त्रयाम्बवा पय आरात्स्तनयोस्तु पायितः । शनकः समितोऽपि तन्द्रितां स्म न शेते पुनरेष शायितः ॥२६ ।

खेलते-खेलते वह बालक जब रोने लगता, तो माता भूखा समभ कर उसे शीघ स्तनोंसे लगाकर दूघ विलाने लगती। दूव पीते-पीते जब वह अर्धनिद्रित-सा हो जाता, तो माता घीरेसे उसे पालनेमें सुलानेके लिए ज्यों ही उद्यत होती, त्यों ही वह फिर जाग जाता और सुलाने पर भी नहीं सोता था ॥२६॥

समबर्घत वर्धयन्नयं सितपत्तोचितचन्द्रवत्स्वयम् । निजवन्धुजनस्य सम्मदाम्बुनिधि स्वप्रतिपत्तितस्तदा ॥२७॥

इस प्रकार भपनी सुन्दर चेष्टाम्रोंके द्वारा भपने बन्धु जनों के भानन्दरूप समुद्रको बढ़ाता हुम्रा यह बालक शुक्ल पक्षके चन्द्रमाकी भांति स्वयं भी दिन पर दिन बढ़ने लगा ॥२७॥

विनताङ्गजवर्धमानता वदनेऽग्रुष्य सुधानिधानता । समभृष्य कुतोऽपि वेदना भ्रुवि बालग्रहमोगिभिर्मनाक् ॥२८॥

भूतलवर्ती अन्य साधारण बालक जैसे बालपनेमें ह्वोनेवाले नाना प्रकारके रोगरूप सर्पोसे पीडित रहते हैं, उस प्रकारसे इस बालकके घरीरमें किसी भी प्रकारकी जरा-मी भी वेदना नहीं हुई। प्रत्युत विनताके पुत्र वैनतेय (गरुड़) के समान रोगरूप सर्पोसे वह सर्वथा सुरक्षित रहा, क्योंकि उसके मुखमें अमृत रहता हैं। इस प्रकार वह बालक सर्वथा नोरोग शरीर, एव सदा विकसित मुख रहते हुए बढ़ रहा था।।२८।।

सुम्बत्समतीत्य बालतां प्रमवन् प्रेमपरायणः सताम् । सुगुरोरुपकण्ठमः प्रवानीप कीमान्यगुणं गतः स वा ॥२६॥

जैसे सुमन (पुष्प) लताका त्याग कर घोर सूतमें पिरोया जाकर मालाके रूपमें श्रेष्ठ गुरुजनोंके गलेको प्राप्त हो सज्जनोंका प्यारा होता है, उसी प्रकार वह सुन्दर मनवाला बालक सुदर्शन भी बालभावका त्याग कर भीर गुर्णोसे संयुक्त कुमार पनेको प्राप्त होकर किसी सुयोग्य गुरुके सान्निध्यको प्राप्त कर सज्जनोंका प्रेम-पात्र हुआ। भावार्थ — कुमारपना प्राप्त होते ही वह गुरुके पास विद्याध्ययन करनेके लिए भेजा गया।।२६।।

कुश्चलसद्भावनोऽम्बुधिवत् सकविलविद्यासरित्सचिवः । सहजमावेन सञ्जातः सुदर्शन एष मो आतः ॥३०॥

हे भाई, कुशलता भौर सद्-भावनावाला यह सुदर्शन समुद्रके समान सहज भावसे ही समस्त विद्यारूपी नदियोंके द्वारा सम्पन्न हो गया भीर भ्रपने नामको सार्थक कर दिखाया ॥३०॥

भावार्थ — जैसे समुद्र कुश (जल) के सद्-भावसे सदा शोभायमान रहता है घोर निदयां स्वतः स्वभाव उसमे धाकर मिलती रहती है, उसी प्रकार यह सुदर्शन घपनी फुशलता ग्रीर गुरु-सेवा घादि सत्कार्यों के द्वारा धनायास ही सर्व विद्याग्रों में पारगत हो गया घोर इसी कारण वह सच्चा 'सुदर्शन' बन गया।

परमागमपारगामिना विजिता स्यां न कदाचनाऽम्रुना । स्म द्वाति सुपुस्तकं सदा सविशेषाध्ययनाय शारदा ॥३१॥

परमागमके पारगामी इस सुदर्शनके द्वारा कदाचित् में पराजित न हो जाऊ, ऐसे विचारसे ही शारदा (सरस्वती)

देवी विशेष ग्रध्ययनके लिए पुस्तकको सदा हाथमें भारण करती हुई चली ग्रा रही है।।३१॥

भावार्थ - सरस्वतीको 'वीगा-पुस्तक-धारिगा' माना गया है। उस परसे कविने सुदर्शनको लक्ष्यमें रखकर उक्त कल्पना की है।

युवतां समवाप बाल्यतः जडताया अपकारिखीमतः । शरदं भ्रुवि वर्षणात् पुनः चणवल्लवणमेत्य वस्तुनः ॥३२॥

जैसे वर्षा ऋतुमें पानी बरसनेके कारण भूतल पर जलकी य्रियकतासे लोगोंका प्रपकार करनेवाली कीचड हो जाती है भौर शरद्ऋतु ग्राने पर वह कीचड़ सूख जाती है भौर लोगों का मन प्रमन्नतासे भर जाता है, उसी प्रकार बालकपनेमें होने वालो ग्रपकारिणी जड़ता ( ग्रज्ञता ) को छोडकर वह सुदर्शन युवावस्थाको प्राप्त हुग्रा। सो ठीक हो है, क्योंकि परिवर्तन-शीलता वस्तुका स्वभाव ही है। १३२।।

युवभावम्रुपेत्य मानितं वपुरेतस्य च कौतुकान्वितम् । बहुमञ्जुलतासमन्वितं मधुनोद्यानमिवावभावितः ॥३३॥

युवावस्थाको प्राप्त होकर इस सुदर्शनका शरीर नाना प्रकारके कौतूहलोंसे युक्त होकर ग्रीर श्रत्यिक मजुलता (सौन्दर्य) को घारण कर शोभायमान होने लगा। जैसे कि कोई सुन्दर लताश्रोंवाला उद्यान वसन्त ऋतुको पाकर नाना प्रकारके कौतुकों (फूलों) ग्रीर फलोंसे ग्राच्छादित होकर शोभित होने लगता है।।३३।।

अय सागरदत्तसंज्ञिनः विणिगीयस्य सुतानताङ्गिनः । समुदीच्य मुदीरितोऽन्यदा धृत आसीत्तदपाङ्गसम्यदा ॥३४॥

उसी नगरमें सागरदत्त नामका एक धौर भी वैदयपित (सेठ) रहता था। उसके एक ध्रित सुन्दर मनोरमा लड़की थी। किसी समय जिनमन्दिरमें पूजन करता हुद्या वह सुदर्शन उसे देखकर उसके कटाक्ष-विक्षेपरूप सम्पदासे उस पर मोहित हो गया।।३४।।

> रतिरादित्यमद्यासीत् कामरूपे सुदर्शने । ततो मनोरमाञ्चासील्लतेव तरुगोज्भिता ॥३५॥

इघर तो साक्षात् कामदेवके रूपको घारण करनेवाला सुदर्शन रित (कामकी स्त्री) के धमावसे विकलताका अनुभव करने लगा धौर उघर मनोरमा भी वृक्षके धाश्रयसे रहित लताके समान विकलताका धनुभव करने लगी। भावार्थ — एक दूसरेको देखनेसे दोनों ही परस्परमें मोहित होकर व्याकुलताको प्राप्त हुए ॥३४॥

> कुतः कारणतो जाता भवतामुनमनस्कता । वयस्यैरि पृष्टोऽपि समाह स महामनाः ॥३६॥

किस कारणसे आज आपके उदासीनता ( मनमनापन ) है, इस प्रकार मिन्नोके द्वारा पूछे जाने पर उस महामना सुदर्शनने उत्तर दिया ॥३६॥

यद्य वाञ्कापि जिनाचेनायामर्र्वस्त्रपेण मयेत्यपायात् । मनोऽरमायरति ममाङ्कत्वं तदेव गत्वा सुहृदाश्रयत्वम् ॥३७॥

माज जिन-पूजनके समय मैंने अपूर्व रूपसे (अधिक उच्च स्वरमे) गाया, उसकी थकानसे मेरा मन कुछ आकुलताका अनुभव कर रहा है, और कोई बात नहीं है, ऐमा हे मित्रो, तुम लोग ममभो। इस श्लोक-पठित 'वाऽऽलापि' (बालाऽपि) और 'अपूर्व रूपेएा' इस पदके प्रयोग-द्वारा यह अर्थ भी व्यक्त कर दिया कि पूजन करते समय जिस सुन्दर बालाको देखा है, उसके अपूर्व रूपसे मेरा मन माकुलताका अनुभव कर रहा है।।३७॥

अहो किलारलेषि मनोरमायां त्वयाऽनुरूपेण मनो रमायाम् । जहासि मनोऽपि न किन्तु मायां चिदेति मेऽत्यर्थमिकन्तु मायाम् ॥ तमन्यचेतस्क्रमवेत्य तम्य संकल्पतोऽनन्यमना वयस्यः । समाह सद्यः कांपलच्योन समाह सद्यः कांपलः च्योन ॥३६॥ ( युग्मन् )

सुदर्शनका यह उत्तर सुनकर भ्रत्य मित्र तो उसके कथनको सत्य समभकर चुप रह गये। किन्तु कपिल नामका प्रधान मित्र उसके हृदयकी बातको ताड़ गया भ्रोर बन्दरके समान चपलताके साथ मुस्कराता हुआ बोला — श्रहो मित्र, मुक्तसे भी मायाचार करना नहीं छोड़ते हो ? मैं तुम्हारे अनमनेपनका रहस्य समक गया हूँ, किन्तु हे दुखी मित्र, मेरी बुद्धि तुम्हारी मायाको जानती है, तुम्हारा मन रमा (लक्ष्मी) के समान सुन्दर उस मनोरमामे आसक्त हो गया है, सो यह तो तुम्हारे अनुरूप ही है।।३८-३६॥

यदा स्वया श्रीपयतः समुद्राद्धे सोम सा करैरवहारमुद्रा । चिप्ताऽमि विचित्रह्वाधुना तु स्मिनामृतेम्तावदितः पुनातु ॥४०॥

सोम-(चन्द्र-) समान सौम्य मुद्राके धारक हे सुदर्शन, समुद्रके समान विशाल राजम ग्वाले बाजारसे जाते हुं तुमने जबसे दवेत कमलोके हार जैसी धवल मुद्राबाली उसे देखा है भीर उसपर अपनी हृष्टि फंकी है, तभीसे तुम विक्षिप्त बित्तमे प्रतीत हो रहे हो। (कहो मेरी बात सच है न?) अब तो जरा अपने मन्द हास्य प्रमृतसे इसे पवित्र करो। भावाथ — अब तो जरा मुस्करा कर मेरी बातकी सचाईको स्वीकार करो।।४०॥

सुदर्शन त्वश्च चकोरचचुषः सुदर्शनत्वं गमितासि सन्तुष । तस्या मम स्यादनुमेत्यहो श्रुता कि चन्द्रकान्ता न कलावता द्रुता ॥

हे सुदर्शन, तुम भी उस चकोर-नयना मनोरमा के सुदर्शन बनोगे, इस बातका विश्वास कर हृदयमे सन्तोष घारण करो। मेरा अनुमान है कि उसका भी मन तुम पर मोहित हो गया है, क्योंकि कलावान् चन्द्रमाको देखकर चन्द्रकान्तमिण इवित न हुई हो, ऐसा क्या कभी सुना गया है ? ॥४१॥

तदेतदाक्तवर्य विताप्रपचिन्तर्यात्क्रमप्रहीचित्तविधौ स्तनन्धयः । किमेतदम्मद्रशवर्तिकलानमहो दुराराध्य इयान् परो जनः॥४२॥

मुद्दर्शनकी मनोरमा पर मोहित होनेको बातको सुनकर पिता विचारने लगा — कि इस बालकने अपनी मनोवृत्तिमे यह क्या हठ पकड़ ली है। क्या यह अपने वशकी बात है? अहो, अन्य जन दुराराध्य होता है। भावार्य — अन्य मनुष्यको अपने अनुकूल करना बहुत कष्ट-साध्य होता है, वह अपनी बातको माने, या न माने, यह उसकी इच्छा पर निर्भर है।।४२।।

इति विचन्तनेनेवाऽऽक्रष्टः सागरदत्तवाक् । स्वयमेवाऽऽजगामाहो फजतीष्टं सतां रुचिः ॥४३॥

इम प्रकार वृषभदास मेठके चिन्तवनसे ही मानो माकृष्ट हुए सागरदत सेठ स्वय ही म्रा उपस्थित हुए। ग्रन्थकार कहते है कि सागरदत्त सेठके इम प्रकार म्रचानक स्वयं माजानेमें कोई माइचर्यकी बात नही है, क्योंकि सुकृतशानी सज्जनोकी इष्ट वस्तु स्वयं ही फलित हो जाती है।।४६।।

तमेनं विश्वमात्तोक्य स उत्तस्यौ समुद्रवत् । सुदर्शनीपताऽप्यत्राऽऽतिथ्यतत्कारतत्परः ॥४४॥

समुद्रदत्त सेठको इस प्रकार सहसा आया हुआ देखकर सुदर्शनका पिता वृषभदास सेठ भी चन्द्रमाको देखकर समुद्रके समान भ्रति हर्षित हो अतिथि-सत्कार करनेके लिए तत्परताके साथ उठ खड़ा हुआ।।४४॥ सेमप्रशानन्तरं त्रूहि कार्यमित्यादिः प्रोक्तवन् सागरार्यः। श्रीमत्युत्रायासमदङ्गोद्भवा स्यान्नोचेद्धानिः सा पुनीताम्बुजास्या।।

परस्पर कुशल क्षेम पूछनेके अनन्तर वृषभदास सेठ बोले — किहिये, अकस्मात् कैते आपका शुभागमन हुआ है, क्या सेवा-योग्य कार्य है ? इस प्रकार पूछने पर सागरदत्त सेठ बोले — मैं आपके श्रीमान् सुदर्शन कुमारके लिए अपनी पुण्यगात्री कमल-वदना मनोरमा कुमारीको देना चाहता हूँ। यदि कोई हानि न हो, तो मेरी प्रार्थना स्वीकार की जाय ॥४४॥

भूमएडलोकतगुणादिव सानुगगा 
दक्के व निर्मलस्तो ज्ञातिप्रयागा ।

याऽगाजनि जगित मो जडराशिजेन

तस्याः प्रयोग इह यः खलु बालकेन ॥४६॥

भूयात्कस्य न मोदायेति बदन् श्रेष्ठिसत्तमः ।

वृषभोषपदो दासो जिनपादसरीजयोः ॥४७॥

सागरदत्त सेठ के उक्त बचनोंको सुनकर श्रीजिनराजके बरण - कमलोका दास श्रीष्ठवर्य वृषभदास हर्षित होता हुमा बोला — भूमण्डलपर उन्नत मस्तकवाले हिमालय के समान उत्तम गुराबान, परम श्रनुरागी श्रीमान्से उत्पन्न हुई, निर्मल जलसे उह्नसित होकर बहनेवाली प्रयागमें उत्तम जनोसे पूजनीय ऐसी गंगाके समान रसमयी भीर उत्कृष्ट कुलवाले लागोंके द्वारा प्रार्थनीय श्रापकी सुपुत्री यदि खारे जलवाले लवणसमुद्रके समान

मुफ जड़ बुद्धिवाले पुरुषके बालकके साथ संयोगको प्राप्त होती है, तो उनका यह सम्बन्ध पृथ्वापर किसके प्रमोदके लिए न होगा? ॥४६-४७॥

ततो ऽनवद्ये समये तयोरभृत्करग्रहोदारमहोत्यवश्च भूः । अपूर्वमानन्दमगान्मनोरमा-सुदर्शनाख्यानकयोरपश्रभात् ॥४८॥

तदनन्तर उत्तम निर्दोष लग्न मुहूर्त्तके समय मनोरमा भीर सुदर्शन नामवाले उन दोनों वर-वधूका विवाह-महोत्सव वडे भारी समारोहके साथ सम्गन्न हुआ, जिसे देखकर समस्त लाग अपूर्व भानन्द को प्राप्त हुए ॥४८॥

श्रीमःन् श्रेष्टिचतुर्भुजः स सुषुवे भूरामसेत्याह्वयं वाणीभूषणवर्णिनं घृतवरी देवी च यं धीचयम् । तेन श्रोक्तसुदर्शनोदय इयान् सर्गो द्वितीयोचरः श्रीयुक्तस्य सुदर्शनस्य च समुद्राहप्रतिष्टापरः ॥

इस प्रकार श्रीमान् सेठ चतुर्भुं जजी धौर घृतवरी देवीसे उत्पन्न हुए वाश्मीभूषण, बालब्रह्मचारी प० भूरामल वर्तमान मुनि ज्ञानसागर - विरचित इस सुदर्शनोदय काव्यमें सुदर्शन-कुमारके विवाहका दर्शन करनेवाला तृतीय सर्ग समाप्त हुमा ।



# श्रथ चतुर्थः सर्गः

श्रथ कदापि वयन्तवदाययावुगवनं निजयन्जवमायया । जगदलं विद्धारसकलं भवानृषिवरः सुवनः समुदायवान् ॥१॥

भयानन्तर किसी समय उस नगरके उपवनमें वसन्तराज के समान कोई ऋषिराज अपने सघके साथ पधारे। जैसे वसन्तराज आता हुआ वृक्षोको पल्लिवित कर जगत् में आनन्द भर देता है, उसी प्रकार ये ऋषिराज भी आते हुए अपने चरण - कमलों की शोभासे जगत् भरको आनिन्दत कर रहे थे। जैसे वसन्तके आगमनपर वृक्ष सुमनो (पुष्पो) के समुदायसे संयुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार ये ऋषिवर भी उत्ताम मनवाले साध-सन्तों के समुदायवाले थे।।१।।

प्रवरमात्मवतामभिनन्दिषु निखिलगौरगणोऽप्यभिवन्दिषुः। सुनिवरं वनमेष तदाऽत्रज्ञच्छ्रियमितः स्वकरे कुमुमस्रजः॥२॥

धात्मज्ञान ग्रीर धर्मभावनाके घारक लोग जिन्हें देखकर धानन्दित होते हैं, ऐसे महात्माग्रोंमें मुख्य गिने जानेवाले उन मुनिवरके ग्रभिवन्दन करनेके इच्छुक समस्त पुरवासी लोग भपने-भपने हाथोंमें पुष्पमालाग्रोंको लेनेके कारण धनुपम शोभाकी घारण करते हुए उपवनको चले ॥२॥

> अज्ञानुभिनं हृष्टुं जानुजाधिपितयेयौ । परिवारसमायुक्तः परिवारातिवर्तिनम् ॥३॥

ममस्त कुटुम्ब-परिवारके त्यागी श्रोर एकमात्र श्रपनी श्रजर-श्रपर श्रात्माका श्रनुभव करनेवाले उन मुनिवरके दर्शनों के लिए वह बैश्याधिपति वृषभदास सेठ भी श्रपने परिवारके लोगोके साथ गया ॥३॥

> उत्तमाङ्गं सुवंशस्य यदामीद्दिषपादयोः । धर्मवृद्धिरभूदास्याद् गुणमार्गेषशालिनः ॥४॥

जब उस उत्ताम वशमे उत्पन्न हुए सेठने अपने उत्तमाङ्ग (मस्तक) को ऋषिके चरणोमे रक्खा, तब गुणस्थान और मार्गणास्थानोके विचारशाली ऋषिराजके मुखसे 'धर्मवृद्धि' रूप आशीर्वाद प्रकट हुआ ॥४॥

भावार्थ — इस क्लोक का क्लेपरूप ग्रयं यह भी है कि जंसे कोई मनुष्य गुए (डोरी) भीर मार्गए। (बाएा) बाला हो, उसे यदि उत्तम वंश (वांस) प्राप्त हो जाता है, तो वह सहजमें ही उसका बनुष बना लेता है। इसी प्रकार ऋषिराज तो गुए-स्थान भीर मार्गए।स्थान के ज्ञान-धारक थे ही। उन्हें उत्तम वश्रूष बृषभदास सेठ प्राप्त हो गया, श्रतः सहजमें ही धमंदृद्धि रूप धनुष प्रकट हो गया।

स्वरूपं श्रोतुमिच्छामि धर्मसन्नामनस्तुनः। इति श्रेष्टिसमाकृतं निशम्याऽऽह यतोश्वरः॥४॥

जब मुनिराजने धर्मं वृद्धिरूप ग्राशीर्वाद दिया तब सेठने कहा — भगवन्, 'धर्मं' इस सुन्दर नामवाली वस्तुका क्या स्वरूप है ? इस प्रकार सेठके ग्रभिप्रायको सुनकर मुनिराज कोले ॥५॥

धर्मस्तु धारयन् विश्वं तदातमा विश्वमात्मसात् । विन्दन् भद्रतयाऽन्यार्थे विसृजेद् देहमात्मनः ॥६॥

जो विश्वको घारण करे ग्रर्थात् सारे जगत् का प्रतिपालन करे, ऐमे शुद्ध वस्तु-स्वभावको धर्मं कहते हैं। इस धर्मको घारण करनेवाला धर्मात्मा पुरुष सारे विश्वको ग्रपने समान मानता हुग्रा ग्रन्थके कल्याणके लिए भद्रता-पूर्वक ग्रपने शरीरको ग्रपंण कर देगा, किन्तु ग्रपने देहकी रक्षार्थं किसी भी जीव-जन्तुको कष्ट नही पहुँचाना चाहेगा ॥६॥

देही देहस्वरूपं स्वं देहमम्बन्धिनं गणम् । मत्वा निजं परं सर्वमन्यदित्येष मन्यते ॥७॥

यह संसारी प्रांशी अपने द्वारा ग्रह्ण किये हुए इस शरीरको भीर शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले माता, पिता, पुत्रादि कुटुम्बी जनको अपना मानकर शेष सर्वं को अन्य समभती है।।७।। रज्यमानोऽत इत्यत्र परस्मानु विरज्यते । एवं च मोहतो मद्यां लाति त्यजति चान्नकम् ॥=॥

ग्रतः जिन्हें वह ग्रपना समभता है, उन्हें इष्ट मानकर उनमें ग्रनुराग करने लगता है ग्रीर जिन्हें पर समभता है, उन्हें ग्रिनष्ट मानकर उनसे विरक्त होता है श्रयात् विदेष करने लगता है। इस प्रकार मोहके वशीभूत होकर यह जीव इस संसार में एक शरीरको छोड़ता श्रीर दूसरे शरीरको ग्रहण करता है भीर इस प्रकार वह जन्म-मरण करता हुगा ससारमें दु:ख भोगता रहता है।।=।।

पिता पुत्रत्वमायाति पुत्रः शत्रुत्वमन्यदा । शत्रुश्च मित्रतः[मत्यमङ्गभू रङ्गभूरिव ॥६॥

रगभूमि (नाटकघर) के समान इस संसारमें यह प्राणी कभी निता बनकर पुत्रपनेको प्राप्त होता है, कभी पुत्र ही शक्ष बन जाता है भौर कभी शत्रु भी मित्र बन जाता है।।।।

भावार्थ — इस परिवर्तनशील संसारमें कोई स्थायी शत्रु या मित्र, पिता या पुत्र, माता या पुत्री बनकर कहीं रहता, किन्तु कर्म वशीभूत होकर रंगभूमिके समान सभी वेष बदलते रहते हैं।

नेदमनुमन्दवानोऽयं सुयोग पयोगयोः । भूत्वा मोही दुरागेही वृथा इसति रौति च ॥१०॥ कर्म-परवशताके इस रहस्यको नही समक्तता हुआ यह अज्ञानी मोही जीव दृथा ही इष्ट वस्तुके सयोगमें हसता है और अनिष्ट वस्तुके संयोगमें रोता है ॥१०॥

सचिदानन्दमातमानं ज्ञानी ज्ञा वाऽङ्गतः पृथक् । तत्तत्सम्बन्धि चान्यच त्यक्नवाऽऽत्मन्यज्ञरुव्यते ॥११॥

किन्तु ज्ञानी जीव अपनी आत्माको शरीरसे भिन्न सत् (दर्शन) चित् (ज्ञान) और आनन्द (सुख) स्वरूप जानकर उसमे ही तह्नीन रहता है और शरीर एव शरीरके सम्बन्धी कुटुम्बादिको पर जानकर उनसे विरक्त हो उन्हे छोड़ देता है।। ११।।

संसारस्कीतये जन्तोभीवस्तामस इष्यते । विलोमतामितो सुक्तये स्याञ्चस्याधर्मधर्मयोः ॥१२॥

जीवके तामसभाव-(विषय-कषायरूप प्रवृत्ति) को ग्रधमंं कहा गया है। यह तामसभाव हो ससारको परम्पराका बढ़ाने वाला है ग्रोर इससे विपरीत जो सात्त्विक भाव (समभाव या साम्यप्रवृत्ति) है, उसे धर्म कहा गया है। यह सात्त्विक भाव ही मुक्तिका प्रधान कारए। है। संक्षेपने यही धर्म भीर ग्रधमंका स्वरूप है।।१२॥

वागेव कौष्ठदी साधु-सुघांशोरमृतस्रवा । ठया वृषभदासस्याभूनमोइतिमिरचतिः ॥१३॥ इस प्रकार चन्द्रकी चन्द्रिकाके समान ग्रमृत-वर्षिशी भीर जगद्-ग्राह्मादकारिया मुनिराजकी वायाको सुनकर उस वृषभ-दास सेठका मोहक्ष्य ग्रन्थकार दूर हो गया ॥ १३ ॥

तमाश्चिनं मेवहरं त्रितस्तदाऽधियोऽपि दासो वृशमस्य सम्पदास् । मयूरवन्भौनपदाय मन्दतां जगाम दृष्ट्वा जगतोऽण्यकन्दताम् ॥

मेघोके दूर करनेवाले और कीचड़के सुखानेवाले आधित मासको पाकर जैसे मयूर मौतभावकके अगोकार करता है और अपने सुन्दर पुच्छ-पंक्षोको नोंच-नोंचकर फॅंक दैता है, ठीक इसी प्रकारने आधित मासहप अम-मेच-हर मुनिराजको पाकर सम्पदाग्रोंका स्वामी होकरके भी श्री दृष्यस्वेवका दास वह वृषभदास सेठ जगत्को असारता और कष्ट-रूपताको देखकर मयूर-पत्नोके समान अपने सुन्दर नेशोको उखाडकर और वस्त्रा-भूषणा त्यागकर मुनिपदवीको प्राप्त हुआ, अर्थात् दिगम्बर-दोक्षा प्रहणा करके मुनि बन गया।।१४॥

हे नाय मे नाथ मनोऽविकारि सुराङ्गनामिश्च तदेव वारि । मनोरमायां तु कथं सरस्यां सुदर्शनहोत्यमभूत्समस्या ॥१४॥

मुनिराजकी वाणी सुनकर ग्रोर भपने पिताको इस प्रकार मुनि बना देखकर सुदर्शन भी संसारसे उदास होता हुन्ना मुनिराजसे बोला – हे नाथ, हे स्वामिन्, मैं मानता हूं कि यह संसार मसार है, विनश्वर है। पर देवाङ्गनाग्रोंसे भी विकार-सावको नहीं प्राप्त होनेवः ला मेरा यह मनरूप जल मनोरमारूपी सरसी (सरोवरी) में धवश्य ही रम रहा है, यह मेरे लिए बडी कठिन समस्या है, जिससे कि मैं मुनि बननेके लिए असमर्थ हो रहा हूं। इस प्रकार सुदर्शनने अपनी समस्या मुनिराजसे प्रकट की ॥१५॥

मुनिराइ निशम्येदं शृखु तावत्युदर्शन । श्रायः प्राप्भवभाविन्यौ श्रीत्यप्रीती च देहिनाम् ॥१६॥

सुदर्शनकी बात सुनकर मुनिराज बोले - सुदर्शन, सुनो-जीवोंके परस्पर प्रीति झौर श्रप्नीति प्रायः पूर्वभवके सस्कार बाली होती है। भावार्थं - तेरा जो मनोरमामे झित अनुराग है, वह पूर्वभवके सस्कार-जितत है, जिसे मैं बतलाता हूं, सो सुन ॥ १६॥

त्वमेकदा विन्ध्यगिरेनिवासी भिल्लस्त्वदीयां व्रियुगेकदासी । तयोरगाञ्जीवनमत्ययेन निरन्तरं जनतुबवाभियेन ॥१७॥

पूर्वभवमें तुम एक वार विन्ध्याचलके निकासी भील थे श्रौर यह मनोरमा भी उस समय तुम्हारे चरण-युगलकी सेवा करनेवाली गृहिणी थी। उस समय तुम दोनों ही निरन्तर जीवोंका वस कर-करके श्रपना जीवन पापसे परिपूर्ण बिता रहे थे।। १७॥

मृत्वा ततः कुक्कुरताप्रुपेतः किश्चिच्छुभोदर्भवशाचयेतः । जिनालयस्यान्तिकमेत्य मृत्युं सुतो बभू गय गवां स पत्युः ॥१८॥ भीलकी पर्यायसे मर कर तुम्हारा जीव ग्रगले भवमें कुत्ता हुआ। कुछ शुभ होनहारके निमित्तसे वह कुत्ता किसी जिनालयके समीप आकर मरा ग्रौर किसी गुवालेके यहां जाकर पुत्र हुआ।। १८।।

अ।कर्षताब्जं च सहस्रपत्रं तेनैकदा गोपतुः कमत्र । इदं प्रवृद्धाय समपणीयं स्वयं नभोवाक् सम्रुपालभीयम् ॥१६॥

एक वार सरोवरमे से सहस्रपत्रवाले कमलको तोड़ते हुए उस गुवालेके लड़केने यह प्राकाशवाणी सुनी कि वत्स, यह सहस्रदल कमल किसी बड़े पुरुषको समर्पण करना, स्वय उपभोग न करना ॥ १६ ॥

> सो ऽस्मै त्वज्जनकायासौ राज्ञे राजा जिनाय च । समर्पायतुमैच्छत्तत्सर्वे प्राप्ता जिनालयम् ॥२०॥

गुवालेके लड़केने सोचा — हमारे नगरमें तो वृषभदास सेठ सबसे बड़े आदमी हैं, अता वह कमल देनेके लिए उनके पास पहुँचा और आकाशवाणीकी बात कहकर वह कमल उन्हें देने लगा। किन्तु सेठने कहा कि मेरे से भी बड़े तो इस नगरके राजा हैं, उन्हें यह देना चाहिए, ऐसा कहकर सेठ उस बालकको साथ लेकर राजाके पास पहुंचा और आकाशवाणीकी बात कहकर वह कमल उन्हें भेंट करने लगा। तब राजाने कहा कि मेरे से ही क्या, सारे जैलोक्यमें सबसे बड़े तो जिनराज हैं, यह उन्हें ही समर्पण करना चाहिए, ऐसा कहकर वे सब (राजा उन दोनोंको साथ लेकर) जिनालय पहुँचे।।२०।।

सर्वे षामभिष्टद्वाय जिनाय समहोत्यवम् । तत्र तद्दाययः मासुगोंपनालकहस्ततः ॥२१॥

वहां पहुँचकर राजाने बड़े महोत्सवके साथ उस गोप-बालकके हाथसे वह सहस्रदल कमल त्रैलोक्यमें सबसे बड़े जिन-देवके लिए समपंगा करवा दिया, ग्रथीत् जिनभगवान् के ग्रागे चढ़वा दिया ।।२१।।

गोदोहनाम्मोभरणादिकार्य-करं पुनर्गोपवरं स वार्यः । श्रेष्ठो सुद्वः स्नेहनयाश्न्वरचीद् धर्माम्बुवाहाय न कः सपची ॥

वृषभदास सेठने उस गुवालेके लडकेको योग्य होनहार देखकर भ्रपनी गायोके दुहने भीर जल भरने आदि कार्योके करने के लिए भ्रपने यहां नौकर रख लिया भीर बहुत स्नेहसे उसकी रक्षा करने लगा। सो ठीक ही है; धर्म-बुद्धिवाले जीव की कौन सहायता नहीं करता। १२।।

मुनि हिमतौँ द्रुममूलदेश स्थितं वनान्तादिवमात्यये सः । प्रत्यावजन् वीचितवानुदारमात्मोत्तमाङ्गापितकाष्ट्रभारः ॥२३॥

एक समय शीतकालमें जबकि हिम-पात हो रहा था, बह गुवालका लड़का अपने शिर पर लकड़ियोंका भार लादे हुए बनमे शामको घर वापिस आरहा था, तब उसने मार्गमें एक कृक्षके नीचे आसन मांडकर बैठे हुए ध्यानस्य 'उदार साधुको देखा ॥ २३ ॥ मचो ऽप्यविच विविदेष मयोपकार्यः किन्नेति चेतप्ति स मद्रतया विचार्यः । निश्चेलकं तमभित्रीच्य बभुव यात्रद् रात्रः तद्रग्र उपकल्पितविद्वभावः ॥२४॥

वस्त्रसे रहित भीर ध्यानमें भवस्थित उन मुनिराजको देखकर भोलेपनसे वह विचारने लगा - भहो, ये तो मेरेसे भी भाधक निर्धन भीर गई बीती दशाको प्राप्त दिख रहे हैं? फिर मुभे इनका उपकार क्यों न करना चाहिए? ऐसा विचार कर वह सारी रात उनकी शीत-बाधाको दूर करनेके लिए उनके भागे भाग जलाता हुमा बैठा रहा।।२४।।

> प्रातः समापितसमाधिरिहानगार-धुर्यो नमोऽर्हत इतीदमदादृदारः । यत्द्वित्तपूर्वकप्रपात्तविधेयवादः व्यत्येति जीवनमथ स्म लस्तप्रसादः ॥२४॥

प्रात.काल जब भनगार-धुरीए (यति-शिरोमिए) उन मुनि-राजने भ्रपनी समाधि समाप्त की भीर सामने भाग जलाते हुए उस गुवाल-बालकको देखा, तो उसे निकट भव्य समभकर उदार-मना उन मुनिराजने उसके लिए 'नमोऽहंते' (एमो भरिष्ठताएं) इस महामंत्रको दिया भीर कहा कि इस मंत्रके स्मरए-पूर्वक ही प्रत्येक कार्यको करना। वह बालक सविनय मन्त्र प्रहुएकक भीर मुनिराजकी वन्दना करके भपने घर चला भाषा भीक प्रत्येक कार्यके प्रारम्भमें उक्त महामंत्रका उच्चारण करता हुआ मानन्द-पूर्वक म्रपना जीवन व्यतीत करने लगा ॥२५॥

महिषीमेकदोद्धतुं सरस्येति स्म दूर्दितः। काष्ठसङ्घावतो मृत्युं मन्त्रस्मरयपूर्वकम् ॥२६॥ महाम त्रत्रभावेगोत्पन्नोऽसि त्वं महामनाः। एतस्मा द्रवतो मुक्ति यास्यसीति विनिश्चितु ॥२७॥

(युग्मम्)

एक दिन जब वह गाय-भेसोंको चरानेके लिए जंगलमें गया हुमा था, तब एक भैस किसी सरोवरमें घूस गईं। उसे निकालने के लिए ज्यों ही वह उक्त मन्त्र-स्मरएा-पूर्वक सरोवरमें कूदा, त्यों ही पानीके भीतर पड़े हुए किसी तीक्ष्ण काष्टके प्राचातसे वह तत्काल मर गया भीर उस महामंत्रके प्रभावसे हे सौभाग्य-शालिन, वृषभदाम सेठके तुम महामना पुत्र उत्पन्न हुए हो। (यद्यपि ग्राज तुम्हें वैराग्य नहीं हो रहा है, तथापि) तुम इसी भवसे मोक्षको जाशोगे, यह निश्चित समभो ॥२६-२७॥

मिल्लिनी तस्य मिल्लस्य मृत्वा रक्ताचिकाऽभवत् । ततरच रजकी जाताऽमुध्मिन्नेत्र महापुरे ॥२८॥ तत्रास्याः पुएययोगेनाप्यार्यिकासं वसङ्गमात् । बभूव चुल्लिकात्वेन परिग्रामः सुखावदः ॥२६॥ (गुग्मन्)

उस भीलकी भीलनी मरकर भैस हुई। पुनः वह भैंस मरकर इसी ही महान् नगरमें घोबीकी लड़की हुई। वहां पर उसके पुण्य-योगमे उसका धार्यिकाश्रोके संवके साथ समागम होगया, जिसका परिगाम बड़ा सुखकर हुमा, वह घोबिन क्षुह्मिका बन गई ।।२८–२६।।

> वाबिन्दुरेति खलु शुक्तिषु माक्तिकत्वं लोहोऽय पारर्वदृषदाऽञ्चात हेमसस्तम् । सत्सम्प्रयोगवशतोऽङ्गाता महत्त्वं सम्पद्यते सर्पाद तद्वद्मीएकृत्वम् ॥३०॥

देखो-जंसे जलकी एक बिन्दु सीपके भीतर जाकर मोती बन जाती है और पारस पाषाएगका योग पाकर लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार सन्त जनोके सयोगने प्रािएयोके भी अभीष्ट फलदायी महान पद शीघ्र मिल जाता है। भावार्थ - वह नीच कुलीन घोबिन भी श्राियकाश्रोके समागमसे शुक्तिका बन-कर कुलीन पुरुषोके द्वारा पूजनीय बन गई।।३०।।

शाटकं चोत्तरीयं च वस्त्रयुग्मयुवाइ सा । कमण्डलुं भ्रुक्तिपात्रामत्येतद्द्रितयं पुनः ॥३१॥

क्षुलिकाकी अवस्थामें वह एक क्वेत साड़ी (धोती) और एक क्वेत उत्तरीय (चादर) इन दो वस्त्रोंको अपने क्षरीर पर चारणा करती थी, तथा कमण्डलु और थाली ये दो पात्र अपने साथ रखती थी। भावार्थ — क्षरीर-संवरणके लिए दो वस्त्र और खान-पानके लिए उक्त दो पात्रोके अतिरिक्त शेष सर्वे परिग्रहका उसने त्याग कर दिया था।।३१॥

## शाटीव समभूदेषा गुणानामधिकारिणी । सदारमभादनारमभादबादप्यतिवर्तिना ॥३२॥

वह क्षुलिका ग्राराम्भक ग्रीर ग्रनारम्भिक ग्रर्थात् साङ्क-ल्पिक पापसे (जीवघातसे) दूर रहकर भीर दया, क्षमा, शील, सन्तोष ग्रादि ग्रनेक गुणोंकी ग्रविकारिणी बनकर स्वेत साड़ीके समान ही निर्मल बनगई।।३२॥

भावार्थ — घरके खान-पान, लेन-देन, वाणिज्य-ब्यवहार भादिके करनेसे होनेवालो हिंसाको धारिम्भक हिंसा कहते हैं भौर सङ्कल्प-पूर्वक किसी भी प्राणोके घात करनेको साङ्कल्पिक हिंसा कहते हैं। उस घोविनने धुिंहका बनकर दोनो ही प्रकारकी हिंसाका त्याग कर दिया था, भतः उसके दया, क्षमादि भ्रनेक गुगा स्वतः ही प्रकट हो गये थे। श्रीर इस प्रकार वह भ्रपनी पापमय जीविका छोड़कर पवित्र जीवन बिताने लगी।

सत्यमेनोपयुजाना सन्तोषामृतघारिणी। पर्वरयुपोषिता काल-त्रये सामायिकं श्रिता ॥३३॥

क्षुलिकापनेमें वह सदा सत्य वचन बोलती थी (मूठ बोलने भीर चोरी करनेका तो उसने सदाके लिए त्याग हो कर दिया था। निर्मल बहाच्यं व्रत पालती थी।) ऊपर कहे गये वस्त्र भीर पात्र-युगलके भितिरिक्त सर्व परिग्रहका त्याग कर देनेसे वह सन्तोषरूप भमृतको भारण करती थी। प्रत्येक भ्रष्टमी चतुर्दशी के पर्व पर उपवास रखती थी और तीनों सन्ध्याकालोंमें सदा सामायिक करती थी।।३३।। भक्तयाऽपितं वह्वय पकल्पि शाकं भैच्देण शुङ्क्तवाज्य दिवेकदा कम् तदैव पीत्वाऽशुकरां ।के तु स्थित्वा स्मान्ता परमार्थनेतुः ॥३४॥

ग्रग्नि-पक दाल-भात, शाक-रोटो ग्रादि जिन भोज्य पदार्थोंको गृहस्थ भक्तिसे देता था, प्रथवा वह स्वय भिक्षावृत्ति से ले ग्राती थी, उन्हें ही एक वार दिनमें खाकर ग्रीर तभी पानी पीकर वह ग्रायिकाओंके सघमें रहती हुई सदा परमार्थ (मोक्ष-मार्ग) के नेता जिनदेवका स्मरण करती रहती थी ॥३४॥

सौहार्दमिक्किमात्रे तु क्रिब्टे कारुएयमुत्सवम् । गुणिवर्गमुदीच्याऽणान्माध्यस्थ्यं च विरोधिषु ॥३४॥

वह सदा प्राणिमात्र पर मैत्रीभाव रखती थी, कष्टसे पीड़ित प्राणी पर करुणाभाव रखती हुई उसके दुखको दूर करने का प्रयत्न करती रहती थी, गुणी जनोंको देखकर भ्रतीव हर्षित हो उत्सव मनाया करती थी भीर विरोधी विचारवाले व्यक्तियों पर माध्यस्थ्य भाव रखती थी ॥३४॥

वारा वस्त्राणि लोकानां चालयामात या पुरा । ज्ञानेनाधाञ्च्यनस्चित्तमभूदवालितु पृथता (चालयितु गता)॥३६॥

जो घोबिन पहिले जलसे लोगोंके बस्त्रोंको घो-घोकर स्वच्छ किया करती थी। वही घव शुक्तिका बनकर ज्ञानरूप जलके द्वारा घपने मनके मैलको घो-घोकर उसे निर्मल स्वच्छ बनानेके लिए सदा उद्यत रहती थी।।३६॥ सैषा मनोरमा जाढा तब वत्स मने:रमा। सती सीतेव रामस्य यया भाति भवानमा ॥३७॥

हे बत्स सुदर्शन, वही क्षुह्निका मरकर तुम्हारे मनको रमानेवालो यह मनोरमा हुई है। जैसे सीता रामके मनको हरण करती हुई पूर्वकालमे शोभित होती थो, उसी प्रकार ब्राप भो इसके साथ इस मसय शोभित हो रहे है।।३७॥

व्युत्पन्नमानितत्वेन देवत्वं त्विय युज्यते । देवीयं ते महाभाग समा समतिलोत्तमा ॥३८॥

हे महाभाग, व्युत्पन्न (विद्वान्) पुरुषोके द्वारा सम्मानित होनेसे तुममे देवपना प्रकट है श्रीर उत्तम लक्षरणोवाली यह मनोरमा भी तिलोत्तमाके समान देवी प्रतीत हो रही है ॥३८॥

सर्वमेतच भन्यात्मन् विद्धि धर्मतरोः फलम् । कामनामरसो यस्य स्यादर्थस्तत्समुचयः ॥३६॥

हे भन्यातमन्, तुम्हें जो कुछ सुख-सम्पदा, ऐश्वयं ग्रादिक प्राप्त हुग्रा है, वह सब पूर्वभवमे लगाये हुए धर्म रूप कल्पवृक्षका ही फल है। जंसे ग्राम ग्रादि फलमे रस, गुठलो, बक्कल ग्रादि होते हैं, उसी प्रकार उस धर्म रूप फलका बानन्दरूप काम-भोग तो रस है ग्रीर धन-सम्पदादि पदार्थोंका समुदाय उस फलके गुठली-वक्कल ग्रादि जानना चाहिए॥३६॥

हे बत्स त्वञ्च जानासि पुरुषार्थचतुष्टये । धर्म एवाद्य आख्यातस्वं विनाऽन्ये न जातुचित् ॥४०॥ हे वत्स, यह तो तुम भो जानते हो कि धमं, मथं, काम भौर मोक्ष इन चारों पुरुषायोंने धमं हो प्रधान है भौर इसीलिए वह सब पुरुषायोंके मादिमे कहा गया है। धमंपुरुषायंके विना शेष ग्रन्य पुरुषायं कदाचित् भी सभव नहीं हैं, उनका होना तो उतीके मधीन है।।४०।।

मा हिस्यात्सर्वभूतानीत्यार्षं धर्मे प्रमाणयन् । सामसोऽप्याङ्गनो रत्तेच्छक्त्या किन्तु निरागसः ॥४१॥

'किसी भी प्राणीकी हिसा नहीं करे' इस ग्रार्थ-वाक्यकों घर्मके विषयमें प्रमाण मानते हुए अपराधी जीवोकी भी यथाशक्ति रक्षा करना चाहिए। फिर जो निरंपराध हैं; उनकी तो सास कर रक्षा करना ही चाहिए।।४१।।

प्रशस्तं वचनं ब्रूयाददत्तं नाऽऽददीत च । परोत्कवोसहिष्णुत्वं जह्याद्वाञ्छन्त्रजोन्नतिम् ॥४२॥

सदा उत्तम सत्य वचन बोले, दूसरेके ममंच्छेदक भीर निन्दा-परक सत्य वचन भी न कहे, किसीकी विना दी हुई वस्तुको न लेवे भीर ग्रपनी उन्नतिको च'हनेवाला पुरुष दूसरेका उत्कषं देखकर मनमे भसहनशीलता (जलन-कुढ़न) का त्याग करे।।४२।।

न क्रमेतेतरत्तल्पं सदा स्वीयञ्च पर्वणि । अनामिषाश्चनीभूयादस्त्रपूतं पिवेज्जलम् ॥४३॥ दूसरेकी शय्याका अर्थात् पुरुष परस्कीके भीर स्त्री परपुरुषके सेवनका त्याग करे भीर पर्वके दिनोमे पुरुष भ्रपनी स्त्रीका भीर स्त्री भ्रपने पुरुषका सेवन न करे । सदा भनामिष-भोजी रहे, भर्यात् मासको कभी भी न खावे, किन्तु भन्न-भोजी भीर शाका-हारी रहे। एवं वस्त्रसे छने हुए जनको पीवें ॥४३॥

नमदा वरणं कृत्वा गृह्णोयाद् दृद्धशासनम् । परमप्य तुगृह्णीयादात्मने पद्मपातवान् ॥४४॥

मद-मोह (नशा) उत्पन्न करनेवाली मदिरा, भांग, तम्बाक्त स्नादि नशोली वस्तुस्रोंका सेवन न करे, वृद्ध जनोंकी स्नाज्ञाको शिरोधार्य करे स्रोर अपनी भलाईको चाहते हुए दूसरोंकी भलाई का भी व्यान रखे।।४४॥

सर्वेषामुपकाराय मार्गः साधारणो ह्ययम्। युवास्यःमुररीकार्यः परमार्थोपलिप्सया ॥४४॥

सर्व प्राणियोके उपकारके लिए यह सुख-दायक साधारण (सामान्य, सरल) धर्म-मार्ग कहा है, सो परमार्थकी इच्छासे तुम दोनोंको यह स्वीकार करना चाहिए ॥४५॥

श्रुत्वेति यतिराजस्य वचस्ताभ्यां नमस्कृतम् । तत्पादयोविनीताभ्यामोग्रुचारसपूर्वकम् ॥४६॥

इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर विनम्रीभूत उन दोनों ने (सुदर्शन भीर मनोरमाने) भपनी स्वीकृति सूचक 'भ्रोम्' पदका उच्चारण करते हुए उनके चरणोंमें नमस्कार किया ॥४६॥ श्चन्योन्यानुगुर्णेकमानसत्या कृत्वाऽई दिज्याविधि पात्राणामुवतर्पणे प्रतिदिनं सत्पुर्ण्यसम्पन्निधी । पौलोमीशतयज्ञतुल्यकथनौ कालं तकौ निन्यतुः प्रीत्यम्बेज्जवनुर्धरौ स्वविभवस्फीत्या तिरश्चकतुः ॥४७॥

तदनन्तर वे मनोरमा और सुदशन ग्रापसमें एक दूसरेके
गुगोमें भनुरक्त चित्त रहते हुए प्रतिदिन भहन्त देवकी पूजा
करके भीर पात्रोको नवधा भक्ति-पूर्वक दान देकरके उत्तम पुष्य
के निधान बनकर इन्द्र भीर इन्द्राणाके समान ग्रानन्दसे काल
बिताने लगे, तथा भपने वंभव-ऐश्वर्यको समृद्धिसे रित श्रीर
कामदेवका भी तिरस्कार करते हुए सासारिक भोगोपभोगोंका
भनुभव करते हुए रहने लगे ॥४७॥

श्रीमान् श्रेष्टिचतुर्भुं जः स सुषुवे भूरामलेत्याह्वयं वाणीभूषणवर्णिनं घृतवरी देवी च यं घीचयम् । तेन श्रोक्तसुदशेनोदय इह व्यत्येति तुर्याख्यया । सर्गः पाग्-जनुरादिवर्णनकरः श्री श्रेष्टिनोऽसौ रयात् ॥

इस प्रकार श्रीमान् सेठ चतुर्भुजजी श्रीर घृतवरी देवीसे उत्पन्न हुए वाणिभूषण, बालब्रह्मचारो प० भूरामल वर्तमान मुनि ज्ञानसागर-विरचित इस सुदर्शनोदय काव्यमें सुदर्शनके पूर्वभवका वर्णन करनेवाला चौथा सर्ग समाप्त हुआ।



# श्रथ पञ्चमः सर्गः

## तत्र प्रभातकालीनो राग :-

महो प्रमातो जातो श्रातो भवभयहर जिनमाम्करतः ॥स्थायी॥
पापप्रःया निशा पलाया-मास शुभायाद्भ तलतः ।
नचत्रता दृष्टिपथमपि नाञ्चित सित्यु तैनिर्गमनमतः ॥स्थायी॥
खगभावस्य च पुनः प्रचारो भवति दृष्टिपथमेष गतः ।
क्रियते विप्रवरे रहादगे जडजातस्य समुत्सवतः ॥ स्थायी ॥२॥
साऽमेरिकादिकस्य तु मिलना रु चः सुमनसामस्ति यतः ।
भूराजी शान्तये वन्दितुं पादौ लगतु विरागभृतः ॥ स्थायी ॥३॥

महो भाई, देखो प्रभात काल हो गया है, जन्म-मरएारूप भव-भयके दूर करनेवाले श्रीजिनवर-मास्करके उदयसे पाप-बहुल रात्रि इस शुभ चेष्टाबाले भारत-भूतलसे न जाने, किघरको भाग गई है। इस समय जैसे सित द्युति (क्वेत कान्तिवाले) चन्द्रके चले जानेसे नक्षत्र गएा भी हिष्ट-गोचर नहीं हो रहे हैं, वैसे ही क्वेत वर्णावाले अंग्रेजोंके चले जानेसे इस समय भारतवासियोंमे अक्षत्रियपना (कायरपना) भी दिखाई नहीं दे रहा है, किन्तु सभी लोग भव साहसी बनकर क्षत्रियपना दिखला रहे हैं इस प्रभात- वेलामें खगगरा (पिक्षयोंका समूह) जैसे आकाशमें इघर-उघर सचार करता हुआ दिखाई दे रहा है, वैसे हो नभोयान (हवाई जहाज) भी नभस्तल पर विहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तथा बाह्मण लोग स्नानादिसे निवृत्त होकर देव-पूजनके लिए जैसे जलजों (कमलो) को तोड़ रहे हैं, वैसे हो वे लोग अब हीन जातिके लोगोंका आदर-सरकार भी उल्लासके साथ कर रहे हैं। धौर जैसे इस प्रभात-वेलामे गुलाव आदि सुन्दर पृष्पोंके ऊपर भौरे आदिकी मिलन कान्ति हिशोचर हो रही है, वैसे ही अमेरिका आदि अनेक देशवासियोंके हृदयोंने अब भी भारतके प्रति मिलन भावना दिखाई दे रही है। अत्राप्त भूराजों (प्रन्थ-कार) कहते है कि भूमण्डलकी सारी प्रजाकी शान्तिके लिए वीतराग श्रीजिनभगवान्के चरगोंकी इस समय वन्दना करनी चाहिए ॥१-३॥



आगच्छताऽऽगच्छत मो जिनार्चनार्थं याम ।
जिनमूर्तिमात्मस्फूर्तिं स्वद्या निभालयाम ॥ स्यायी ॥१॥
जलचन्दनतएडुलपुष्पादिकभविकलतया नयाम ।
जिनमम्यर्च्य निजं जनुरेतत्साफल्यं प्रणयाम ॥स्यायी॥२॥
श्रीजिनगन्धोदकं समन्ताच्छिरसा स्वयं वहाम ।
कलिमलधावनमतिशयपावनमन्यत्किं निगदाम ॥स्यायी॥३॥
उत्तमाक्ष्मिति सुदेवपदयोः स्वस्य स्वयं दधाम ।
उत्तमपदसम्प्राप्तिमितीदं स्फुटमेव प्रवदाम ॥स्यायी॥४॥

किमति भणित्वा सद्गुणगानं गुणवत्तया लसाम । भूरानन्दस्यात्र नियमतश्चैवं वयं भगाम ॥स्थायी॥४॥

भाग्रो भाइयो ग्राग्रो, हम लोग सब मिलकर श्रीजिनभगधान्की पूजनको चले ग्रीर हमारे कर्तव्यका स्मरण करानेवाली
श्रीजिनमुद्राको श्रपने नयनोसे श्रवलोकन करे। जल, चन्दन,
तन्दुल, पुष्प ग्रादि पूजन-सामग्रीको शांध-वानकर श्रपने साथ
ले चल ग्रीर श्रीजिनदेवकी पूजन करके श्रपने इस मनुष्य जन्म
को सफल बनावे। पूजनमे पूर्व जिनभगवान्का ग्रभिषेक करके
पाप-मल घोनेवाले ग्रीर ग्रितिशय पवित्र इस श्रीजिन गन्धोदकको
हम सब स्वयं ही भक्ति-भावसे ग्रपने शिर पर धारण करे।
ग्रीर श्रिषक हम क्या कहे, उत्तम शिव-पदकी प्राप्तिके लिए
हम लोग ग्रपने उत्तमाङ्ग (मस्तक) को श्रीजिनदेवके चरणकमलामे रक्वे—उन्हे साष्टाङ्ग प्रणाम करे, यहो हमारा निवेदन
है। यथाशक्ति भगवान्के सद्-गुणोका गान करक हम भी
गुणीजनोमे गणनाके योग्य बन जाव। भूरामलका यहा कहना
है, कि नियम-पूर्वक इस मार्गसे ही भूतलपर ग्रानन्द-प्रसार करके
हम लोग ग्रानन्द प्राप्त कर सकते है। १९-४॥



## रसिकनामराग -

मो सिल जिनवरमुद्रां पश्य नय दशमाशु सफलतां स्वस्य ॥स्थायी॥ राग-रोपरहिता सती सा खनिरिवरुद्धा यस्य, तुला त्विलायां कि भवेदिष दर्गाप न सुलभा तस्य ॥नय दश्र.१॥ पुरा तु राज्यमितो भुगः पुनरश्चित चैक्यं स्वस्य । योग-मीगयोरन्तर खलु नामा हशा समस्य ॥नयहशमाशुः॥२॥ कल इति कल एवाऽऽगतो वा पल्यङ्कासनमस्य । बलमिक्तं निष्फलं च तब्चेद्दत्मवनं न हि यस्य ॥नयहग्रमाशुः॥ यद्यसि शान्तिसःमब्बकार्यं सम्भन्न सांक्रिधिमस्य । भूरामादस्यस्तिलाञ्चलिनपय नमोदस्य ॥नयहशमाशुः॥४॥

हे मित्र, जिन रस्की वीतराग मुद्राका दशन करो ग्रीव अपने नयनोंको सफल करो। देखा, राग-इपसे रहित यह वीतराग मुद्रा कितनी शान्त दिखःई दे रही है कि जिसकी तुलना इस भूतल पर भ्रन्यत्र सुलभ नही है। हमारा यह सौभाग्य है कि हमे ऐसी अत्यन्त दुर्लभ प्रशान्त मुद्राके दर्शन मुलभ हो रहे है। पहले तो जिस जिनराजने इस समस्त भूमण्डलका राज्य-प्रशासन किया भौर यहाको जनताको त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ, कामपुरुषार्थ) के सेवनह्य भोगमागंको बतलाया। तदनन्तर भोगोसे उदास होकर श्रोर गाउय-पाटका त्याग कर पद्मासन-सस्थित हो नासा-दृष्टि रखकर अपनो आत्मामें तल्लोनताको प्राप्त होकर योग-मार्ग को बतलाया। इस प्रकार यह वीतराग-मुद्रा भोग भीर योग के अन्तरको स्पष्टरूपसे प्रकट कर रही है। जिनभगवानुको यह मूर्ति जो पदासनसे अवस्थित है भौर हाथ पर हाथ रखकर निश्चल विराजमान है, सो संसारी जनोंको यह बतला रही है कि प्रात्म-बलके प्रागे प्रत्य सब बल निष्फल हैं। हे भाई, यदि तुम शान्ति चाहते हो, तो इन राज्य-पाट, स्त्री-पुत्रादिकसे दूर

होकर श्रीर सासारिक कार्योंको तिलाञ्जलि देकर इसके समीप भाभो श्रीर एक। प्र चित्त होकरके इसकी सेवा-उपासना कर भपना जीवन सपल करो ॥१-४॥

### AF

काफी होलिकाराग:-

कदा समयः स समायादिह जिनग्र्जायाः ॥स्यायी॥ कञ्चनकजशे निर्मलजलमधिकृत्य मञ्जु गङ्गायाः । बाराधारा विसर्जनन तु पदयोजिनमुद्रायाः

लयोऽस्तु कलङ्ककलायाः ॥स्थायी॥१॥ मलयागिरेशचन्दनमय नन्दनमपि कात्वा रम्भायाः । केशरेण सार्थ विस्केयं पदयोजिनसुद्रायाः,

न सन्तु क्रुतश्चाषायाः ॥स्थायी॥२॥

मुक्तोपपतन्दुलदत्तमुञ्ज्वलमादाय श्रद्धायाः । सङ्कावेन च पुञ्जं दत्वाऽप्यग्रे जिनमुद्रायाः.

पतिः स्यां स्वर्गरमायाः ॥स्थायी॥३॥

कमलानि च कुन्दस्य च जातेः पुष्पाणि च चम्पत्याः । अर्थयामि निर्दर्षतयाऽहं पदयोजिनसुद्रायाः,

यतः सीभाग्यं भाषात् ॥स्यायी॥४॥ षड्-रसमयनानात्र्यञ्जनदलम्बिकत्तमपि च सुधायाः, सम्बद्धमादायार्पययमहमग्रे जिनमुद्रायाः,

वशेऽपि स्यां न सुषायाः ॥स्यायी॥४॥

शुद्धसर्पिषः कर्पूरस्याप्युत माशिक्यकलःयाः । प्रज्वालयेयमिह दीपकमहमग्रे जिनग्रद्रायाः,

हतिः स्याचित्रांनशायाः ॥(यादी॥६॥

कृष्णागुरुचन्दनकर्पूरादिकमयधूपदशायाः । ज्वालंनन कृत्वा सुवासनामग्रे जिनसुद्रायाः,

इरेयमदृष्टञ्जायाम् ॥स्यायो॥७॥

त्राम्नं नारङ्गं पनसं वा फलमयवा रम्भायाः । समर्पयेयमुदारभावतः पुरतो जिनमुद्रायाः,

इतिः स्यादसफलतायाः ॥स्थायी॥=॥

जलचन्द्नतन्दुलइसुमस्रक् चरूणि दीर्पाशखायाः। तां च धृपमय फलमणि धृत्वा पुरतो जिनसुद्रायाः,

स्थलं स्यामनर्घतायाः ॥स्थायी॥६॥

एवं विषयूजाविधानतो जिननायप्रतिमायाः । भातु जनः खलु सकलोत्सवभूरासाद्याकुलतायाः,

विनाशमनकविभायाः ॥स्थायी॥१०॥

श्री जिनभगवान्की पूजन करनेका कव वह सुग्रवसक् मुफ्ते प्राप्त हो, जबिक मैं गगाके निर्मल जलको सुवर्ण-घटमें भर कर लाऊँ श्रीर जिनमुद्राके चरणोमे विसजन कर श्राने कर्म-कलंकको बहाऊ ? कब मैं मलयागिर चन्दन लाकर श्रीर कर्पूर-केशरके साथ घिसकर उसे जिनमुद्राके चरणोंमें विसर्जन करूं, ताकि मेरे सर्व विझ विनष्ट हो जायें। कब मैं मोतियोके समान

उज्ज्वल तन्द्रलोंको लेकर श्रद्धापूर्वक भक्तिभावसे जिनमुद्राके भागे पुद्ध देकर स्वर्ग-लक्ष्मीका पति बनूं? कब मैं कमल, कुन्द, चमेली, चम्पा श्रादिके सुगन्धित पुष्प लाकर निरहकारी बन विनयभावक साथ जिनमुद्राके चरलोमे अर्पण करू और सदाके जिए सौभाग्यशाली बतू ? कब मै षट्-रसमयी नाना प्रकारके व्यञ्जन ग्रीर प्रमृतिषण्डको लेकर जिनमुद्राके ग्रागे ग्रपंगा करू, जिससे कि मैं भूलके बशमे न रहैं। कब मै शुद्ध घृन, कर्प्र या रत्नमय दीपक लाकर जिनमुदाके ग्रागे जलाऊ, जिसमे कि मेरे मनका सब ग्रन्धकार विनष्ट हो ग्रीर ज्ञानका प्रकाश हो। कब मै कुष्णागुरु, चन्दन, कर्पुर।दिक मयी दशाङ्गी धूप जलाकर जिनभुद्राके धागे सुवासना करूं भीर ग्रहब्टकी छायाको कर्मके प्रभावको-दूर करू । कब मैं ग्राम, नारगी, पनस, केला ग्रादि उत्तम फल उदारभावसे जिनमुदाके भागे समर्पण करू, जिससे कि मेरी ग्रसफलवाका विनाश हो ग्रीर प्रत्येक कायंमे सफलता प्राप्त हो। कब मैं जल, चन्दन, भ्रक्षत, पूष्प-माल, नैवेद्य, दीप, धूप ग्रीर फलको एकत्रित कर, उनका श्रधं बनाकर जिनमुदाके भागे अपंगा कर भनर्ध-पद (मोक्ष) को प्राप्त करू ? भूरामल कहते है कि इस प्रकार श्रोजिननाथकी प्रतिमाके पूजा-विधानसे मनुष्य नाना प्रकारकी बाकुलता-व्याकुलताम्रोके विनाशको प्राप्त होकर सबं प्रकारके उत्सवका स्थान बन जाता है ।।१-१०॥

तव देशं घिसेवां सदा यामि त्विति कर्तव्यता मध्यताकामी ॥स्यायीः। स्रघहरणी सुखरूरकी वृतिस्तर सञ्ज्ञान । शृणु विनति मम दुःखिनः श्रीजिनकृतानिधान ॥ कुरु तृप्तिं प्रक्लृप्ति हर स्वानिन्। तव देवां ब्रिसेवां सदा यामि ॥१॥

हे देव, मैं सदा ही तुम्हारे चरणोंकी सेवा करता रहूं और अपने कर्त्तव्यका पालन कर भव्यपना स्वीकार करू, ऐसा चाहता हूं हे उत्तम ज्ञानके भण्डार श्राभगवान, आपकी प्रवृत्ति सहज ही भक्तांके दु खोको दूर करनेवाली और सुखको देनेवाली है। इसलिए हे कृपा-निधान श्रीजिनदेव, मुक्त दुखियाकी भी विनती सुनो और ह स्वामिन्, मेरो जन्म-मरणकी वाधाको हर कर मुक्ते भी सुखी करो।।१।।

अभिलिषतं वरमाप्तवान् लोकः किन्न विमान । वेलेयं इतमागिनो मम भो गुणसन्धान ॥ किमिदानीं न दानिन् रसं यामि । तब देवांत्रिसेवां० ॥२॥

हे विमान, मान-मायादिसे रहित भगवन्, आपकी सेवा-भक्ति करके क्या भनेक लोगोने श्रभिलिषत वर नही पालिया है? भर्षात् पाया ही है। अब यह मुभ हतभागीकी वारी है, सो है गुग्गोके भण्डार, हे महादानके देनेवाले, क्या धव मैं धभोष्ट वरको प्राप्त नहीं करूगा ? ॥२॥

भ्रवि देवा बहुग्रः स्तुता भी सञ्ज्योतिर्धाम । रविरिव नवत्रेषु तु त्वं निष्काम ललाम ॥

## ं न तु इतरस्तरामन्तरा यामि । तव देवांघिसेवां० ॥३॥

हे केवलज्ञानरूप परमज्योतिके घाम, मैंने इस भूमण्डल पर भ्रानेक देवोको देखा है भ्रोर बहुत वार उनकी सेवा-भक्ति भीर स्तुति भी की है। परन्तु जैसी निस्पृह परोपकार वृत्ति भापकी है, वह उनमे नहीं पाई है। ग्रन्य तारा-समान देवोमे भाप सूर्य-समान महान् तेजस्वी देवाधिदेव हैं भ्रोर निष्काम होने पर भी ससारी जीवोके ग्रन्तस्तमके भ्रपहरण करनेवाले हैं, भताः भापके समान ग्रन्य कोई नहीं है।।३।।

सर्वे ते निजशंक्षिनः सम्प्रति भान्ति जिनेश । स्वावलम्बनं ह्यादिशंस्त्वं शान्तये सुवेश ॥ तव शिज्ञा समीज्ञा-परा नाभिन् । तव देवांघ्रिसेवां० ॥४॥

है जिनेश, वे सब भन्य देव भ्रपनी-भपनी प्रशसा करनेवाले हैं, भ्रतएव मुफे वे उत्तम प्रतीत नहीं होते हैं। किन्तु स्वावलम्बन का उपदेश देनेवाले हे सहज जात स्वाभाविक सुन्दर वेशके धारक जिनेन्द्र, आपही शान्तिके देनेवाले हो भीर हे लोकमान्य, आपकी शिक्षा परीक्षा-प्रधान है, भ्रापका उपदेश है कि किसीके कथनको विना सोचे-समफे मत मानो, किन्तु सोच समफकर परीक्षा करके अंगोकार करो।।४॥



श्यामकल्यारागाः-

जिनप परियामो मोदं तव मुखभासा ॥स्यायी॥ खिन्ना यदिव सहजकद्विधिना, निःस्वजनी निधिना सा ॥१॥ सुरसनमशनं लब्धा कचिरं सुचिग्चुधितंत्रनाशां ॥२॥ वे.किकृतं तु लपत्यतिमधुरं जलदस्तनितसकाशात् ॥३॥ किन्न चकोस्हशोः शान्तिमयी प्रभवति चन्द्रकला सा ॥४॥

हे जिनदेव, श्रांपकी मुल-कान्तिके देखनेसे हम इस प्रकार प्रमोदको प्राप्त होते हैं, जैसे कि जन्म-जांत दरिद्रतासे पी किंदि किंन पुरुषकी स्त्री श्रकस्मात् प्राप्त हुए धनके भण्डारको देखकी प्रमन्न होंनी है, श्रथवा जैसे चिरकालसे भूखा मनुष्य श्रच्छे रसीले सुन्दर भोजनको पाकर प्रसन्न होता है, श्रथवा जैसे सजल-मेध-गर्जनसे मथूरगण हिंदतं हो नाचने श्रीर मीठो बोलो बोलने लगतें है। जैसे चन्द्रकी चन्द्रिका चकोर पक्षीके नेत्रोंको शान्ति-दायिनी होतो है, उसी प्रकार श्रांपके दर्शनींसे हमें भी परम शान्ति श्रांक हो रहो है। ११-४॥

अयि जिन्य, तेच्छविरविकलमावा ।।स्थाथी।।
यचकचमिति, कस्य दहन्ति श्रीवर, न मदनदावाः ॥१॥
कस्य करेऽसिररेरिति सम्प्रति, श्रमर-प्रवर, मिया वा ॥२॥
वाच्छिति वयमे सं च पुनरशमें कस्य न घनतृंद्यां वा ॥३॥
भूरागस्य न वा रीयस्य न, श्रोन्तिमयौ सहजी वी ॥४॥

हे जिनवर, तुम्हारी खिंव मॉर्विकल (निर्दीष) मार्वोको धारण करनेवाली है। है श्रीवर, इस सेंसारमें ऐसा कौन प्रायको है, जिसके पक्ष-कक्षकी (समीपवर्ती वनसण्डकों) कोमरूप सावग्राग्नेने भस्म न कर दिया हो ! केवल एक धाप ही ऐमे दिष्टगोचर हो रहे हैं जो कि उससे बचे है, या यों कहना चाहिए कि आपने जगत्को भस्म करनेवाले उस कामको ही भस्म कर दिया है। हे देव शिरोमिणि, हम देख रहे हैं कि अनुधोके भयसे किसी देवके हाथमे खड़ा है, किसोके हाथमे धनुष-बारण और किसीके हाथमे गदा। कोई शीतादिसे पीड़ित होकर वस्त्र चाहता है, कोई भूखसे पीड़ित होकर भोजन चाहता है भीर कोई दरिद्रतासे पीडित होकर धनकी तृष्णामे पड़ा हुआ है। किन्तु हे भगवन, एक आपको मूर्ति ही ऐसी दिखाई दे रही है, जिसे न किसीका भय है, न भूख है, न शीतादिकी पीड़ा है और न धनादिक की तृष्णा ही है। आपकी यह सहज शान्तिमयी वीतराग मुद्रा है, जिसमे न रागका लेश है और न रोप (देष) का हो लेश है। ऐसी यह शान्तमुद्रा मुक्ते परम शान्ति दे रही है। १-४॥

## स्दोऽभिधश्चालः--

छविरविकलरूपा पायात् साऽऽईकी िनः स्विद्यायात् ॥स्थायी॥ वसनाभरणेरादरणीयाः सन्तु मूर्चयः किन्तु न दीवान् । तासु गुणः सुगुणायारस्त्रविरविकलरूपा पायात् ॥१॥

ग्रहंग्त भगवान्की यह निर्दोष मुद्रा पानोंसे हमारी रक्षा करे। इस भूमण्डल पर जितनी भी देव-मूर्तियां हिन्दिगीवर होती है, वे सब वस्त्र ग्रीर आभूषणोंसे ग्राभूषित हैं – बनावटी वेष को घारण करती हैं-श्रतः उनमें सहज स्वाभाविकरूप गुण-सौन्दर्य नहीं हैं, निविकारिता नहीं है। वह निविकारता श्रीर सहज यथा जात रूपता केवल एक श्रहंन्तदेवको मुद्रामे ही है, श्रतः वह हम लोगोकी रक्षा करे।।१।।

घरा तु घरणीभूषणताया नैव जात्विप स दूषणतायाः ।. . सहजमञ्जुनप्राया छविरविकलह्या पायात् ॥२॥

ग्रहेंन्तदेवकी यह मुद्रा घरणीतलपर ग्राभूषणताकी घरा (भूमि) है, इसमें दूपणताका कदाचित् भी लेश नहीं है, यह सहज सुन्दर स्वभाववाली है ग्रौर निर्दीष छविकी घारण करने वाली है, वह हम लोगोकी रक्षा करे ॥२॥

यत्र वञ्चना भवेद्रभायाः किङ्करिणी सा जगतो भाया । ऐमि तमां सदुपायान् छविरविकत्तरूपा पायात् ॥३॥

जिस निर्दोष मुद्राके ग्रवलोकन करने पर स्वर्गकी लक्ष्मी भी वचनाको प्राप्त होती है ग्रथीत् ठगाई जाती है भीर जगत्की सब माया जिसकी किंकरणी (दासी) बन जाती है; मैं ऐसी सर्वोत्तम निर्दोष मुद्राकी शरणको प्राप्त होता है। वह हम कोगों की रक्षा करे ॥३॥

यत्र मनाङ् न कलाऽऽकुलताया विकसति किन्तु कला कुलतायाः। भूगनन्दस्याऽऽयाज्छविरविकलरूपा पायात् ॥४॥

जिस मुद्राके दर्शन कर लेने पर दर्शकके हृदयमें झाकुलता रेडि का ती नाम भो नहीं गहता, प्रत्युत कुलीनता प्रकट होती है भीर दर्श क स्थयं अपनी शुभ चेष्टाके द्वारा अन्तदका स्थान बन जाता है, ऐसी यह निदीं बीत्रागधुदा पापोंसे हुमारी रक्षा कुरे ॥४॥

#### Y

अम्यन्याई-तपायान्तं विलोक्य कपिलाङ्कता । सुदर्शन तमूत्कर्तुमसुद्रश्चितमाद्रशत् ॥१॥

इस प्रकार श्री बहन्तवेवकी पूजन करके घरको ग्राते हुए सुदर्शनको वेखकर कपिन बाह्य एकी स्त्री उस पर मोहित हो सई जौर उसे ग्रापने प्राणोंका ग्राधार बनानेके लिए ग्रादर-पूर्वक उद्यत हुई ॥१॥

मरुत्सस्तममु मत्वा तस्या मदनवन्यनः । नातः स्थानु वाह्याकेदं मनागण्युचितस्य ने ॥२॥

चस किपला बाह्यस्मीका मोम-महश मृदुल मन अग्नि सुमान तेषस्वी सुदर्शनको देलकर पिघल गया, अत. वह उचित स्थल पर रहनेके लिए जरा भी समर्थ न रहा। भावार्थ – उमका सन उसके काबुमें न रहा।।२॥

ह्म्द्रवीतम्युग्ऽद्धर्यं किष्ठा किष्वचणा । चर्णनेवाऽद्भनसारकृत्तीमति चापलवामभात् ॥२॥

श्रादशं (दर्पण) के समान श्रादशं करवाले उस सुदर्शनको देखका कृषि (बन्दर) जैसे लक्षणवालो पर्धात चंचल स्वभाव वाली वह किपला बाह्यणी एक क्ष्मणमें ही उसे ग्रुपने अधीत करनेके लिए चापनता (धनुलंता) के समान चपलताको धार्य करती हुई। भावायं — जसे कोई सुनुष्य किसीको भूपने वश्न किनेके लिए धनुष लेकर उद्युत होता है, उसी प्रकार वह कृषिला भी सुदर्शनको भपने बशमे करनेके लिए उद्यत हुई।।३।।

मनो मे श्रुवि इरन्तं विहरन्तम् **सृष्ट्यः ।** ब्रह्माम श्रुव पारोन ज्ञुषारोन महानय ॥४॥

वृह किपला अपती द्वासी हो बोली - हे सिख, राज्ञ आगं पर विहार करनेवाले इस पुरुषने मेरे मुनुको हर लिया है, भवा जपाकुसुमके समान कान्तिवाले इस धूर्तको यहां पर ला, मैं इसे भपने भुज-भारते बांब्गी ॥॥॥

स्वीदुर्वन् परिणामेनाऽयमतीव भयात्यताम् । बच्चैश्स्तनाद्विसंग्रहो मची भवितुमुर्देति ॥४॥

यह अपने अनुपम शारीरिक सौन्दर्यसे अतीव भ्याक्युताकों स्वीकार कर रहा है, अर्थात् अत्यन्त भय-भीत है, अतएव यह केंद्रे द्वारा उच्चक्तनस्म पदंतले अरक्षित होनेके मोग्य है ॥॥॥

भावार्थ - इस क्लोकमें 'भ्रम्बूड्य' पृद्ध दो अर्थवाहा है। 'भा' का पर्य भामा या कान्ति है, उसका त्रुवीया विभ त्रके एक बचनमें 'भया' कप बनता है, उससे मुक्य सुर्वात युक्त ऐसा एक पर्य निक्सता है भीर दूसरा भ्रमसे माड्य सर्वात 'नह-भीट.' ऐसा दूमरा अर्थ निकलता है। जो भयसे संयुक्त होता है, वह जैसे पर्वतके दुगंम उच्च स्थलोमे संरक्षणीय होता है, वैसे ही यह सुदर्शन भी भनेयाड्य (कान्ति युक्ति) है, अतः मेरे दुगंम उच्च स्तनोंसे संरक्षणीय है अर्थात् मेरे द्वारा वक्षःस्थलसे आलिगन करने योंग्य है।

इत्युक्ताऽय गता चेटी श्रेष्टिनः सन्त्रिधि पुनः । खबना निजगादेदं बचनं च तद्यतः ॥६॥

इस प्रकार किपलाके द्वारा कही गई वह दासी सुदर्शन सेठ के पास गई भीर उनके भागे खल-पूर्वक इस प्रकार बोली ॥६॥

सखा तेऽध्यभवत् पश्य नरो गम गदान्वितः । केवलं त्वमसि श्रीमान् श्रीविहोनः स साम्प्रतम् ॥७॥

हे पुरुषोत्तम, देखो तुम्हारा सखा गदान्वित होकर श्रीविहीन है भौर तुम केवल निगद होकर इस समय श्रीमान् हो रहे हो ॥७॥

भावार्ष - इस श्लोकमें इलेष-पूर्वक दो प्रयं व्यक्त किये गये हैं। नरोत्तम या पुरुषोत्तम नाम श्रीकृष्णका है वे श्री (लक्ष्मो) के स्वामी भी हैं श्रीर गदा नामक श्रायुधके धारक भी हैं। इस बातको ध्यानमें रलकर वह दासी सुदर्शनसे कह रही है कि श्राप श्रीमान् होते हुए भी गद (रोग) से युक्त नहीं है, नीरोग हैं श्रीर श्रापका मित्र श्रीमान् नहीं होते हुए भी गदसे युक्त अर्थात् रोगी है। होना तो यह चाहिए कि जो श्रीमान् हो, वहीं गदान्वित हो, पर यहाँ तो उलटा ही हो रहा है कि जो श्रीमान् है, वह गदान्वित नहीं है भीर जो गदान्वित है – वह श्रीमान् नहीं। सो यह पुरुषोत्तमको श्रीमत्ता और गदान्वितता भलग-अलग क्यों दोख रहो है। इस प्रकार दासीने सुदर्शनसे व्यायमें कहा।

अवागमिष्यमेवं चेदागिमण्यं न कि स्वयम्। मया नावगतं भद्रो सुहृद्यापतितं गदम्।।⊏॥

दासीकी बात सुनकर सुदर्शन बोला — हे भद्रे, मुक्ते कुछ भी ज्ञात नहीं कि मेरे मित्र पर रोगने झाक्रमण किया है ? झायथा यह क्या संभव था कि मुक्ते मित्रके रोगी होनेका पता लग जाता और फिरमैं स्वय उन्हें देखनेके लिए न झाता ॥ ॥ ॥

उक्तवत्येवमेतिस्मन्नन्तरुद्धासशालिनी । दथानाऽऽस्ये तु वैलच्यं पुनरप्येवमाह सा ॥६॥

सुदर्शनके इस प्रकार कहने पर अन्तरगर्ने अत्यन्त उल्लास को प्राप्त हुई भी वह दासी मुखमें विरूपताको घारण कर पुनः इस प्रकार कहने लगी।।६॥

नुराडास्तां विलम्बेन भ्रुवि लम्बेन कर्मणा । स्वागच्छ गच्छ प्रासादपरिसुप्तमवेहि तम् ॥१०॥

हे पुरुषराज, भव भिषक विलम्ब न करें, दुनियादारीके भीर सब काम छोड़कर पहले भवने मित्रसे मिलें। भाइने, भापका स्वांगत हैं, ऐसा कह कर वह दासी सुदर्शनको किपनके घर पर वैर्गई और बानी - जाइये, जो प्रासादकें ऊरर सो रहे हैं, उन्हें हीं भवनों मित्र समिक्तये ॥१०॥

मास्वानसनमी गद्यायीदयादिमिबी त्रतम् । तत्र तल्ये न नःकल्पे घनाच्छादनमन्तरः ॥११॥ चणादुदीरयन्नेवं करञ्यापारमादरात् । विषमायां च वेलायां प्राञ्जवीव चकार सः ॥१२॥ (युग्मम्)

सुदर्शन सेठ करर गया और शब्याके समीर उदयाचलके समान अने भासन परं सूर्यके समान बैठकर सवन चादरसे भाच्छादित उस नमस्तल-तुल्य शब्यापर भादर-पूर्वक यह कहते हुए भपना कर-व्यापार किया, भर्षात् हाथ बढाया - जेसे कि वर्षा ऋतुकी जल बरसती विषम वैलिमिं सूर्य भंपने कर-व्यापार को करता है भैंचीत् किर्योकों कैलाता है ।। ११-१२।।

मी भी मे मानसस्क्रीति-करिस्यां दुःसहोऽध्यहो । शरदीव तनी तेऽयं सन्तापः कथमानताः ॥१३॥

हे मित्र, मान-सरोवर मादि जलिसयोंके जलौंकों स्वच्छ बना देनेवाली करद ऋतुमें जैसे कु:सह सन्ताप (चाम) हो जाता है, वैसे ही है भाई, मेरे मनको प्रसंस करनेवाली तुम्हारी इस कोमल देहलतीमें यह दु:सह सन्ताप (जबरें) कहाति कैसे बागया? मुन्ते इसकी बहुत प्रारंभिय है ।।१३।। तदा प्रत्युत्तरं दातु मृद्क्कवचसः स्थले । वीणायाः सरमा वाशी सद्यः प्रादुरभृदियम् ॥१४॥

सुदर्शनके उक्त प्रश्नका उत्तर देनेके लिए मृदङ्गके समान गम्भीर बचनोके स्थान पर बीगाके समान यह सरस बागी शीघ प्रकट हुईं। भावार्थ - मर्दानी बोलीके बदले जनानी बोली से उत्तर मिला ॥१४॥

महो विधायिनः किन्न महोदय करेण ते। विकासमिति मेऽतीव पश्चिन्याः कुचकोरकः ॥१५॥

ग्रहो महोदय, सूर्य जैसे तेजस्वी और लोकोपकार करने वाले तुम्हारे करके स्पशंसे मुक्त कमिलनोका कुच-कोरक ग्रतीव विकासको प्राप्त हो रहा है। भावार्थ – वैसे तो मैं बहुत सन्तप्त थी, पर ग्रव तुम्हारे हाथका स्पर्श होनेसे मेरा वक्ष:स्थल शान्तिका भनुभव कर रहा है।।१४॥

सा रोमःश्वनतस्त्वं मो मारी भवितुमहीस । जगत्यस्मिन्नहं मान्या लातिका तरुणायते ॥१६॥

हे पुरुषोत्तम, भाप इस जगत्में सघन छायादार दूसके समान तरुणावस्थाको प्राप्त हो रहे हैं भीर मैं भापके द्वारा सम्मान्य (स्वीकार करने योग्य) नवीन लताके समान भावय पानेके योग्य हूं। हे महाभाग, भापके कर-स्पशंसे रोमाझको प्राप्त हुई मैं रितके तुल्य हूँ। भतः भाप सारभूत कामदेव होनेके योग्य हैं।।१६॥

वरं त्वतः करं प्राप्याप्यकमस्त्वधुना इतः । कृतज्ञाऽहमतो भूमौ देवराज नुरस्मि ते ॥१७॥

हे देवराज, तुम्हारे कररूप वरको पाकर मैं भी कलको सर्थात् शान्तिको प्राप्त हो रही हूं. सब मुक्ते कष्ट कहासे हो सकता है? भूमि पर इन्द्रतुल्य हे ऐश्वयंशालिन्, मैं इत कृपाके लिए पापकी बहुत कृतज्ञ हूँ। (ऐसा कहकर उसने सुदर्शनका हाथ पकड़ लिया।।१७॥

इत्येवं वचमा जातस्तमसेवाद्वतो विधुः। वैवर्ण्येनान्विततनुः किञ्चत्कालं सुदर्शनः ॥१८॥

किपलाके मुखसे निकले हुए इस प्रकारके वचन सुनकर सुदर्शन कुछ कालके लिए किकत्तंव्य विमूद हो गया भीर उसका सारा शरीर विरूपताको प्राप्त हो गया, जैसे कि राहुमे प्रसित सन्द्रमां हुतप्रभ हो जाता है।।१८।।

हे सुबुद्धे न नाऽहं तु करत्राणां विनामक्यक् । त्वदादेशविधि कर्तुं कातरोऽस्मीति वस्तुतः ॥१६॥

कुछ देरमें स्वस्थ होकर सुदर्शनने कहा – हे सुबुद्धिशालोनि, मैं पुरुष महीं हूं, किन्तु पुरुषार्थ-हीन (नपूंसक) हूं। सो स्त्रियोंके लिए किसी भी कामका नहीं हूं। इसलिए वास्त्रवमें तुम्हारो माज्ञाका पालन करनेमें मसमर्थ हू ॥१६॥

एवं सुमन्त्रवचसा श्ववि भोगवत्या दपोंज्यसर्वसम्मातिस्वदनन्यमत्या ।

## हस्तं व्यमुञ्चदति मन्दतयाऽपि मत्या यद्रोदयाद्वद्वसुदर्शनपुर्ययतत्याः ॥२०॥

सुदर्शन सैठके इस प्रकारके सुमत्ररूप वचनसे ससारमें विषयस्वप विषधर भोगों (सर्पों) को ही भला माननेवाली उस भागवती किपलारूपणो सिपिणीका विषरूप दर्प एक बम दूर हो गया ग्रीर ग्रन्य कोई उपाय न देखकर मन्दमतिने सुदर्शनका हाथ छोड़ दिया। ग्रयवा यह कहना चाहिए कि सुदर्शनकी पुण्य-परम्पराके उदयसे किपलाने उसका हाथ छोड़ दिया। (भीर सुदर्शन तत्काल ग्रपने घरको चल दिया) ॥२०॥

श्रीमान् श्रेष्ठिचतुर्भुजः स सुषुवे भूरामलेत्याह्वयं वाणीभूषणवर्णिनं चृतवरी देवी च यं घोचयम् । तेन श्रोक्तसुदर्शनोदय इयान् सर्मो गतः पश्चमो वित्राण्या कृतवञ्चनाविजयवाक् श्रीश्रेष्टिनः सक्तमः ॥

इस प्रकार श्रोमान् सेठ चतुर्भुंजजी धौर घृतवरीदेवीसे उत्पन्न हुए, बालबह्मचारी प० भूरामल वर्तमान मुनि झानसामर-विरचित इस सुदर्शनोदय काव्यमें कपिला बाह्मश्रीके द्वारा किये नये खलकपटका वर्शन करनेवाला पांचवां वर्ग समाप्त हुआ।



# अथ षष्ठः सर्गः

#### सारङ्गनामरागः-

स वसन्त त्रागतो हे सन्तः, स वसन्तः ॥स्थायो॥

गरपुष्टा विप्रवराः सन्तः सन्ति सपदि सक्त रुद्वतः ॥१॥

गताजातिरुपयाति प्रसरं कौतुकसान्मधुरवरं तत् ॥२॥

लसति सुमनसामेष समूहः कियुत न सिख विस्फुरदन्तः ॥३॥

भूरानन्दमयीयं सकला प्रवरति शान्तेः प्रभवं तत् ॥४॥

हे सज्जनो, श्राज वह वसन्त ऋतु आगई है, जो कि सब बीवोंका मन मोहित करती है, इस समय वि अर्थात् विहगों (पिक्षियों) में प्रवर (सर्वश्रष्ठ) पर-पुष्ट (काकसे पोषित) कोकिल बक्षी अपनी 'कुहू-कुहू' इस प्रकारको उत्तम बोलोको बोलते हुए बिसे सर्व और दिष्टिगोचर हो रहे हैं, उसी प्रकार पर-पुष्ट (क्षित्रंयादि द्वारा दिये गये दानसे पुष्ट होनेवाले) विश्व-वर (श्रेष्ठ बाह्यस) भी चारो और उत्तम वेद-सूक्त गायन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज कुन्द, चन्ना, चमेली प्रादि अनेक जातिकी लताएँ सुन्दर मधुर पुष्पोंको धारस कर सर्व भोर फैलती हुई कैसे वसन्त-उत्सव मना रही हैं, वैसे ही मनुष्योकी अनेक बातियां भी अन्नी-भ्रमनो उन्नतिके मधुर कौतुकसे परिपूर्ण होकर सवं श्रोर प्रसारको प्राप्त हो रही हैं। ग्राज जैसे भीतरसे विकसित सुमनो (पुष्पों) का समूह चारो श्रोर दिख रहा है, वैसे ही धन्तरगमें सबका भला चाहनेवाले सुमनसों (उत्तम मनवाले पुरुषों) का समुदाय भी सवं श्रोर हे मित्र, क्या दिखाई नहीं दे रहा है? ग्रापितु दिखाई दे ही रहा है। ग्राज शान्तिके देनेवाले श्राहिसामय धर्मका प्रचार करती हुई यह समस्त वसुषा श्रानन्दमयी हो रही है।।१-४।।



स वसन्तः स्त्रीकियतां सन्तः सत्रसन्तः ॥स्यायी॥
सहजा स्फुरति यतः सुमनस्ता जड़तायारच भवत्यन्तः ॥१॥
वसनेभ्यरच तिलाञ्जलिमुक्त्वाऽऽह्वयति तु दैगम्बर्यन्तत् ॥२॥
सहकारतरोः सहसा गन्धः प्रसरति किन्नहि जगदन्तः ॥३॥
परमारामे पिकरविश्रया भूरानन्दस्य भवन्तः ॥४॥

हे सज्जनो, इस ग्राये हुए वसन्तका स्वागत करो, जिसमें कि जाड़ेके समान जड़ता (मूर्खता) का धन्त हो जाता है और सुमनों (पुष्पो) की सुमनस्ता (विकास-वृत्ति) के समान उत्तम हृदयवाले पुष्पोंके सहृदयता सहजमे ही प्रकट होती है। इस ऋतुमें शीत न रहनेसे शरीर पर पहिने हुए वस्त्रोंको तिलाखालि देकर लोग दिगम्बरताका माह्वानन करते हैं। इस समय जैसे सहकार (प्राम्न) दूक्षकी मञ्जुल मौलि-सुगन्धि सर्व मोर फेंज रही है, उसी प्रकार सारे जगत्के भीतर सहकारिता (सहयोग) की भावना भी क्या नहीं फैल रही है? मर्थात् माज सब लोग

परस्पर सहयोग करनेका विचार करने लगे हैं। आज जैसे उत्तम उद्यानोमें कोकिलोंकी क्रकसे समस्त भूमण्डल आनन्दमय हो रहा है, उसी प्रकार धाप लोग भी इस वसन्तकालमें परम आत्मारामकी धनुभूति-द्वारा आनन्दके माजन बनो ॥१-४॥



श्रहो विद्यालता सञ्जरेः सम्मता ॥स्थायो॥ कौतुकपरिपूर्णतया याऽसौ पट्पद्मतगुज्ञाभिमता ॥१॥ चतुर्दशात्मतया विस्तरिणी यस्यां मृदुतमपञ्चवता ॥२॥ समुद्रितनेत्रवतीति प्रभवति गुरुपाद्पसद्भावधृता ॥३॥ भूराख्याता फलवत्ताया विलसति सद्धिनयाभिस्ता ॥४॥

श्रहो, यह परम हवंकी बात है कि विद्वानोंने विद्वाकों लताके समान स्वीकार किया है। जैसे सता अनेक कौतुकों (पुष्पों) से परिपूर्ण रहती है, उसी प्रकार विद्या भी अनेक प्रकार के नेतूहलोंसे भरी होती है। जैसे लता षट्पदों (भ्रमरों) से गुञ्जायमान रहती है, उसी प्रकार यह विद्या भी षड्दर्शन-रूप, मत-मतान्तरोसे गुञ्जित रहती है। जैसे लता चारों दिशाओं में विस्तारको प्राप्त होती है अर्थात् सर्व और फंलखी है, उसी प्रकार यह विद्या भी चौदह भेदरूपसे विस्तारको प्राप्त है। जैसे लता अत्यन्त मृदुल पछवोंको भारस करती है, उसी प्रकार यह विद्या भी अत्यन्त कोमल सरस पदोंको भारस करती है। जैसे लता एक समूहको प्राप्त नेत्र (जड़) वाली होती है और किसी पुरु (विशाल) पादप (वृक्ष) की सद्भावनाको पाकर उससे

लिपटो रहतो है, उसी प्रकार विद्या भी प्रमुदित नेत्रवाले पुरुषों से ही पढ़ी जाती है भौर गुरु-चरणोके प्रसादसे प्राप्त होती है। जैसे लता उत्तम फलवालो होती है, उसी प्रकार विद्या भी उत्तम मनोवां छिन फलों को देती है। तथा जैसे लता उत्तम पिक्षयोसे सेवित रहती है, उसो प्रकार यह विद्या भी उत्तम विनयशाली शिष्यों से सेवित रहती है।।१-४।।



श्रुतारामे तु तारा मेऽप्यतितरा मेतु सप्रीति ॥ स्थायी॥ मृदुलपरिणामभृच्छायस्तरुस्तत्त्वार्थनामा यः । समन्तादाप्तशाखाय प्रस्तुताऽस्मै सदा स्फीतिः ॥ स्थायी॥ १॥ किलत्तमपद्भवप्राया विचाराधीनसत्काया । सत्त्रकृतेतुकवती वा या इतितरक्रलङ्कसद्धीतिः ॥ स्थायी॥ २॥ समनसामाश्रयातिशयस्तम्बको जैनसेनेन यः । स्थायी॥ २॥ सिगन्त त्र्याप्तकीर्तिमयः प्रथितषट्चरणसङ्गीतिः ॥ स्थायी॥ ३॥ शिवायन इत्यतः ख्याता चरणपानामहो माता । समन्ताद्भद्रविख्याता श्रियो भूराप्तपथरीतिः ॥ स्थायी॥ १॥ समन्ताद्भद्रविख्याता श्रियो भूराप्तपथरीतिः ॥ स्थायी॥ १॥

उस शास्त्ररूप उद्यानमें सदा प्रेम-पूर्वक मेरी हिष्ट संलग्न रहे, जिस उद्यानमें तस्वार्थसूत्र जैसे नामवाले उत्तम दृक्ष विद्यमान हैं, जिसकी मृदुल सुल-कारी खाया है भीर जिसकी भनेकों भाषाए चारों श्रोद फंल रही हैं, उसके भिष्णमके लिए मेरा मन सदा उत्सुक रहता है। जिस तत्वार्थसूत्र पर भत्यन्त लिख पद-वाली श्रीपूज्यपादस्वामि-रचित सर्वार्थसिद्धि-करी वृत्ति है भ्रोर जिसे भ्रत्यन्त मनन-विचार पूर्वक भ्रात्मसात् करके भतुल कौतुक (चमत्कार) वाली महावृत्ति (राजवातिक) श्रीग्रकल द्वदेवने रची है जो कि निर्दोष बृद्धिवाले बिद्धानोंके द्वारा ही मध्ययन करनेके योग्य है। जैसे एक महान् वृक्ष अनेकों पूष्पमयी लताओं भीर पक्षियोंसे व्याप्त रहता है, उसी प्रकार यह महाशास्त्र भी भ्रनेकों टीकाम्रों मौर मध्ययनकत्तिम्रोंसे व्याप्त रहता है। जिस श्रुत-उद्यानमें श्रीजिनसेन।चार्यसे रचित महापुराएा हप महापादप भी विद्यमान है, जोकि दिगन्त व्याप्त की तिमय है। उत्तम सुमनोके गुच्छोंका ग्राश्रयभूत है, विद्वज्जनरूप भ्रमरोंसे सेवित है भौर श्रसि, मिष श्रादि षट् कर्म करनेवाले गृहस्थोका जिसमें आचार विचार विस्तारसे विश्वत है। उस श्रुतस्कन्धरूप उद्यानमें सर्वज्ञ-प्रतिपादित, सर्वकल्यासकारी शिव-मानंकी समन्तभद्राचार्य-प्रस्तोत सुक्तिया विद्यमान है और शिवायन-माचार्य-रचित संयम-धारियों के लिए भगवती माताके समान परम हितकारी भगवती आराधना शिव-मागंको दिखा रही है, उस शास्त्ररूप उद्यानमे मेरी दृष्टि सदा संलग्न रहे । १-४॥

> रामाजन इवाऽज्रामः सालसङ्गममादघत् । प्रीतयेऽभृच लोकानां दीर्घनेत्रपृताञ्जनः ॥१॥

उस वसन्त ऋतुमें उद्यान स्त्रीजनोंके समान लोगोंकी प्रीतिके लिए ही रहा था। जैसे स्त्रियां प्रालस-युक्त हो मन्द-गमन करती हैं, उसी प्रकार वह उद्यान भी सालजातिके वृक्षोकें सगम को घारए। कर रहा था। ग्रीर जंसे स्त्रिया ग्रपने विशाल नयनो मे ग्रजन (काजल) लगातो है, उसी प्रकार लम्बो जडोवाले ग्रजन जातिके वृक्षोंको वह उद्यान घारए। कर रहा था।। १।।

# स्वयं कौतु कितस्वान्तं कान्तमामे निरे ज्ञनाः । पुनागो चितसं स्थानं मदनोदारचे थितम् ॥२॥

उस उद्यानको स्त्रियोने भी अपने कान्त (पित) के समान समभा। जैसे पित स्वय कौनुक-युक्त चित्तवाला होता है, वैसे ही वह उद्यान भी नाना प्रकारके कौनुको (पुष्पो) से व्याप्त था। जैसे पित एक श्रेष्ठ पुष्पके सस्यान (प्राकार-प्रकार) को धारण करता है, वैसे ही वह उद्यान भी पुन्नाग (नागकेशर) जातिके उत्तम वृक्षोंके संस्थानसे युक्त था। तथा जैसे पित मदन (काम) की उदार चेष्टाग्रोको करता है, उसी प्रकार वह उद्यान भी मदन जातिके मैन फल आम ग्रादि जातियोके वृक्षोकी उदार चेष्टाग्रोंसे संयुक्त था।।।।

भावार्थ - इस प्रकार वसन्त ऋतुमे नगरके उद्यानोंने स्त्री धीर पुरुष दोनोंको हो धार्काषत किया धौर सभी नगर-निवासी स्त्रो-पुरुष वन-विहार करनेके लिए उद्यानमे पहुचे।

कान्तारसिद्धहारेऽस्मिन् समुदीच्य मनोरमाम् । स्तनन्वयान्त्रितामत्र कपिलाऽऽहावनीश्वरीम् ॥३॥ केयं केन न्विताऽनेन मोक्तिकेनेव शुक्तिका । जगिरमूपस्रोनाऽस्ति स्वरूपात्पृततां गता ॥४॥ (युग्मम्) उस वत-विहारके समय पुत्रके साथ जाती हुई मनोरमाको देखकर किपलाने राजा घरणीभूषणाकी रानी मभयमतीसे पुछा – हे महारानी, अपने सौन्दर्यशाली स्वरूपसे पवित्रताको प्राप्त यह स्त्रो कौन है भौर जगत्को विभूषित करनेवाले मातोसे जैसे सीप शोभित होती है, उसी प्रकार यह किसके जगिद्धभूषण पुत्रसे सयुक्त होकर शोभित हो रही है ॥३-४॥

द्यस्ति सुद्शीनतरुणाऽभ्यूदेयं सुखलताऽयमथ च पुनः । कौतुकभूमिरमुण्या नयनानन्दा र बिलयतु नः ॥५॥

रानीने कहा — दर्शनीय उत्तम वृक्षमे आलिगित मुन्दर लताके समान यह नवयुवक राज - सेठ मुदर्शनसे विवाहित सुखदायिनी मौभायवनी मनोरमा सेठानी है और यह कौतुक (हर्ष) का उत्पादक उसका पुत्र है जो कि हम लोगोके नयनो के लिए भी भानन्द-दायक हो रहा है ॥ १ ।

प्रत्युक्तया शर्नरास्यं सनैराश्यमुदीरितम् । नपुंसकस्वभावस्य स्वभाव्यश्यमियं नु किम् ॥६॥

इस प्रकार रानीके द्वारा कहे जाने पर उस किपलाने निराशा-पूर्वक धीमे स्वरसे कहा - क्या नपुसक स्वभाववाले उस सुदर्शनका यह लड़का होना सभव है ॥६॥

निशम्येत्यगदद्राज्ञी सगदेव हि मापसे । सम्रन्मत्ते किमेतावत् सम्रन्मान्तेदशोहि न ॥७॥ किषलाके ऐसे वचन सुनकर रानी बोली — हे समुनमत्ते, (पगली,) तू रोगिग्गी-सो यह क्या कह रही है ? क्या तेरी हिष्ट मे वह सुदर्शन पुरुष (पुरुषार्थ-युक्त) नही है ॥७॥

श्रुतमश्रुनपूर्वमिदं तु कुतः किपले त्वया स वैक्कैव्ययुतः। पुरुषोत्तमस्य हि न मानवता केनानुनीयतां मानवता॥=॥

हे किपले, वह सुदर्शन सेठ नपुँमक है, यह अश्रुतपूर्व बात तूने कहासे सुनी ? उन जैसे उत्तम पुरुषके पौरुषता कौन मनस्वी पुरुष नहीं मानेगा ? अर्थात् कोई भी उन्हें नपुँसक नहीं मान सकता ॥ =।।

इत्यतः प्रत्युवाचापि विष्राणी प्राणितार्थिनी । भवत्यस्ति महाराज्ञी यत्किश्चिद्धक्तुमईति ॥६॥ हेऽवनीश्वरि सम्बन्धि सम्बन्धीति न नेति सः । सम्प्रार्थितः स्वयं प्राह मयेकाकी किलैकदा ॥१०॥ (युग्मम्)

यह सुनकर वह किपला ब्राह्मणी बोली — ग्राप महारानी है, श्रतः श्राप जो कुछ भी कह सकती है। किन्तु मैं भी तो विचार-शीला हूँ। हे पृथ्वीश्विर, मैं जो कह रही हूँ, वह एक दम सत्य है। मैंने एक वार एकान्तमें उससे श्रकेले ही काम-सेवनकी प्रार्थना की थी, तब उसने स्वयं ही कहा था कि मैं 'पुरुष' नहीं हूं। श्रथींत् नपुंसक हूं, श्रतः तेरी प्रार्थना स्वीकार करनेमें ग्रसमर्थ हूं।।६-१०।।

# राज्ञी प्राह किलाभागिन्यसि त्वं तु नगेष्वसौ । पुत्राग एव भो मुग्धे दुग्वेषु स्ववि गव्यवत् ॥११॥

किपलाकी बात सुनकर रानी बोली, किपले, तूतो भगागिनी है। अरे वह सुदर्शन तो सब पुरुषोमे श्रेष्ठ पुरुष है, जैसे कि सब वृक्षोमे पुन्नाग का वृक्ष मर्व श्रेष्ठ होता है और दुग्धोमे गायका दूध सर्वोत्तम होता है ॥११॥

#### भहो सुशाखिना तेन कापि मञ्जुनताऽञ्चिता । भुवि वर्णाधिकत्वेन कपिले त्वञ्च वञ्चिता ॥१२॥

अरी किपले, उस उत्तम भुजाधोके घारक सुदर्शनने उच्च वर्णकी होनेसे तुभे ठग लिया है, जैमे कि उत्तम शाखाधोवाला कोई सुन्दर वृक्ष किसो सुन्दर लताको ढक लेता है ॥१२॥

### अमा हसेन तत्रापि साहसेन तदाऽवदत् । विप्राणी प्राणिताप्त्वा को न मुद्यति भूतले ॥१३॥

रानी की बात सुनकर लिजित हुई भी वह ब्राह्मणी फिर भी साहस करके धृष्टतापूर्वक बोली — इसमें क्या बात है? ससारमे ऐसा कौन है जो कि भूलता न हो ॥१३॥

## श्चास्तां मद्विषये देवि श्रीमतीति मवत्यि । सुदर्शनसुजास्त्रिष्टा यदा किल धरातले ॥१४॥

किन्तु देवोजी, मेरे विषयमें तो रहने देव, ग्राप तो श्रीमती हैं, ग्रापका श्रीमतीपना भी मैं तभी सार्थक समभूंगी, जबिक आप भूतल पर आने सौन्दर्यमें प्रसिद्ध इस सुदर्शनकी भुजाओसे आलिंगित हो सके ॥१४॥

मधुरेण समं तेन सङ्गमात्कौतुकं न चेत् । युवत्या यावनाराभः फलवत्तां कृतो व्रजेत् ॥१४॥

वमन्तके समान मधुर उस महाभागके साथ सगमसे जिसे धानन्द प्राप्त न हो, उस युवती स्त्रीका यौवनरूप उद्यान सफलता को कैसे प्रात कर सकता है ? ग्रर्थात् जैमे वसन्तके समागम-विना वाग-वगीचे फल-फूल नही सकते, उसी प्रकार सुदर्शनके समागम के विना नवयुवतीका यौवन भी सफल नही समभना चाहिए ॥१४॥

एवं रसनया राज्ञ्याश्चित्ते रसनया तया । सुदर्शनान्ययायाङ्का स्थापिता कविलाख्यया ॥१६॥

इस प्रकारकी रस-भरी बाणीसे उस कपिला ब्राह्मणीने रानीके चित्तमे सुदर्शनके साथ समागम करनेकी इच्छा ग्रच्छी तरहसे ग्रंकित कर दी ॥१६॥

विश्वं सुदर्शनमयं विवभूव तस्या

रुच्या न जातु तमृते सकला समस्या । सत्युष्पतन्यमपि विद्वकरणोपनन्यं

यन्मोदकञ्च भ्रुवि सोदकप्रुप्रकल्पम् ॥१७॥

इसके परवात् उस रानीको यह सारा विश्व ही सुदर्शन-मय दिलाई देने लगा, उसके विना भव कोई भी वस्तु उसे रुचिकर नहीं लगती थी, उत्तम-उत्तम कोमल पुष्पोसे सजी सेज भी उसे ग्राग्निक एोसे व्याप्तसी प्रतीत होती थी घोर मिष्ट मोदक तथा शीतल जल भी विषके समान लगने लगे ॥१७॥॥

निर्वारिमीनमिर्तामङ्गितमभ्युपेता
प्रालेयकल्पष्टतवीरुधिवाल्पचेताः ।
चन्द्रं विनेव श्रुवि केरविणी तथेतः
पृष्ठा समाह निजचेटिकथेत्थमेतत् ॥१=॥

जलके विना तड़फड़ाती हुई मछलोके समान व्याकुलित चित्तवाली, तुपार-पातसे मुरभायी हुई लताके समान भ्रवसन्न (शून्य) देहवाली ग्रीर चन्द्रमाके विना कमलिनीके समान म्लान मुखवाली रानीको देखकर उसकी दासीने रानीसे पूछा-स्वामिनो जी, क्या कष्ट है ? रानी बोली..... ॥१८॥

उद्यानयानजं वृत्तं किन्न स्मरिस पिएडते । अहन्तु सस्मरा तस्मिन् विषये स्कीतिमिएडते ॥१६॥

हे पण्डिते, वन-विहारको जाते समय किपलाके साथ जो बातचीत हुई थी, वह तुभे क्या याद नहीं है? मैं तो उसी आनन्द-मण्डित रोचक विषयको तभीसे याद कर रही हूं, धर्यांत् सुदर्शनके स्मरणसे मैं कामार्त हो रही हूं।।१६।।

पिष्डताञ्ह किलेनस्य प्रियाऽसि त्वं प्रतापिनः । कुतः श्वेतांशुकायाऽपि भूयाः देवि कुमुद्रती ॥२०॥ रानीकी बात सुनकर वह चतुर दासी बोली-हे देवि, तुम सूर्य जैसे प्रतापशाली राजाकी कमिलनी जैसी प्रिया होकरके भी श्वेत-किरएावाले चन्द्रमाके समान श्वेत वस्त्रधारी उस सुदर्शनकी कमोदिनी बनना चाहती हो ? ग्रर्थात् यह कार्य तुम्हारे लिए उमी तरह भयोग्य है, जैसे कि कमिलनी का कमोदिनी बनना। तुम राजरानो होकर विश्वक्-पत्नी बनना चाहती हो, यह बहुत श्रनुचित बात है।।२०।।

#### मनोरमाधिपत्वेन ख्याताय तरुणाय ते । मनोऽरमाधिपत्वेन ख्याताय तरुणायते ॥२१॥

रानोजी, मनोरमाके पतिरूपसे प्रसिद्ध उस तरुण सुदर्शन के लिए तुम्हारा मन इतना व्यप्र हो रहा है भौर उस अकि खिल्हित्तरको लक्ष्मीका अधिपति बनानेके लिए तरुणाई (जवानी) धारण कर रहा है, सो यह सर्वथा अयोग्य है ।।२१।।

# सोमे सुदर्शने काऽऽस्था समुदासीनतामये । स्ममाभिधानेऽन्यत्राही समुदासीनतामये ॥२२॥

यदि थोड़ी देरके लिए मान भी लिया जाय कि वह सौम्य है, सुदर्शन (देखने में सुन्दर) है, किन्तु जब ग्रानी स्त्रीके सिवाय ग्रन्य सब स्त्रियोमें उदासीनतामय है, उन्हे देखना भी नहीं चाहता, जैसे कि चन्द्रमा ग्रमावस्याकी रात्रिको ग्रोर तब ऐसे उदासीनतामयी व्यक्तिकी ग्रोर हे रानीजी, हमारा भी क्यों ध्यान जाना चाहिये ? ॥२२॥ विरम विरम भो स्वामिनि त्वं महितापि जनेन । किमिति गदसि लज्जाऽऽस्पदं किं ग्लपिनार्शस मदेन ॥२३॥

इसलिए हे स्वामिनि, ऐसे घृत्गित विचारको छोडो, छोड़ो। ग्राप जैसी महामान्य महारानीके मुख-द्वारा ऐसी लज्जा-स्पद बात कैसे कहो जा रही है ? क्या ग्राप मदिरा-पानसे बेहोश हो रही है ? ।।२३।।

निजपितरस्तु तरां सित ! रम्यः कुलबालानां किन्नु परेण ॥स्थायी॥
सकलङ्कः पृषदङ्ककः स चयमांहतः सहजेन ।
कुमुद्रती सा मुद्रती भी प्रभवित न विना तेन ॥स्था,१॥
स न दृश्यः सन्तापकृद् भी द्वादशात्मकत्वेन ।
किथितः पथि विदुषां पुनः खलु विकसित निलनी तेन ॥स्था,२॥
वनविचरणतो दुःखिनी किल सीता सती नु तेन ।
किं पितता वततो धृताऽपि तु लङ्कापितना केन ॥स्थायी॥३॥
यातु सा तु सञ्जीविता भ्रवि सत्या अलमपरेण ।
भूरागस्य परेण सह सा स्वप्नेष्ट्यस्तु न तेन ॥स्थायी॥४॥

हे सित, कुलीन नारियों के तो निज पित ही सर्वस्व होता है, उन्हें पर पुरुषसे क्या प्रयोजन है ? देखो-यह चन्द्रमा कल ङ्क-सिहत है, शशकको धपनी गोदमें बैठाये हुए है श्रौर स्वभावसे हो क्षय रोग-युक्त है, तो भी यह कमोदिनो उसे हो देखकर प्रमोद पाती है श्रौर उसके विना प्रमोद नहीं पाती, प्रत्युत म्लान-मुखी बनी रहती है। श्रीर देखो-यह सूर्यं, जिसे कोई देख नहीं सकता, सबको मंनापित करता है श्रीर जिसे विद्वानोंने द्वादगात्मक रूपमें वर्णन किया है श्रर्थात् जो बारह प्रकारके रूपोंको धारण करता है, कभी एक रूप नहीं रहता। फिर भी कमिलनी उससे ही विकसित होती है, श्रर्थात् सूर्यसे ही प्रसन्न रहनी है। श्रीर देखो-वह सीता सती वनमें रामके साथ विचरने में दु खिनो थी, फिर भी क्या लकापित रावणके द्वारा हरी जाने श्रीर नाना प्रकारके प्रलोभन दिये जाने पर भी अपने पातिव्रत्य धर्ममें पतित हुई? सती शीलवती स्त्रीका जीवन जाय तो जाय पर वह अपने पातिव्रत्य-धर्मसे पतित नहीं होती है। इसलिए प्रविक कहनेसे क्या, पतिव्रता स्त्रीको तो स्वप्नमें भी पर गुरुष के साथ अनुराग नहीं करना चाहिए।।१-४।।

Y

एवं प्रस्कुटग्रुक्ताऽपि गुणयुक्ताः वचस्ततिः । हृद्ये न पदं लेभे रात्याः सेत्यवदन्युनः ॥२४॥

इस प्रकार दामोके द्वारा स्पष्टरूपसे कही गई गुरा युक्त वचनोंकी मुक्तामालाने भी उस रानीके हृदयमें स्थान नहीं पाया श्रीर कामान्य हुई उसने पुनः कहना प्रारम्भ किया ॥२४॥

प्रमन्नित कथा परेण पथा रे युनते रते मयाऽधीतारे ।।स्थायी।। पतिरिति परदेशं यदि याति, पतितत्नादियुतो ना भाति, कुंसुमं सम्प्रति महिला लाति साञ्चेत् कमपि स्मृतिकथना रे ॥१ बाला द्रुपदभूपतेर्यापि, गदिता पत्र्चमह का सापि, पातित्रत्यं किस तयापि, किल सत्यापि पुरातनकाले ॥२॥ जनकसुतादिकञ्चत्रचस्तु जनरञ्जनकृतकेवलनस्तुः न तु पुनरेकान्ततया वस्तुमेणाचीणां मनस्युदारे ॥३॥ भूराज्ञः किमभूदेकस्य, यद्वा सा प्रवरस्य नरस्य । तद्वनमहिलामपि सम्यस्य, यत्नः कर्षव्योऽस्त्यधिकारे ॥४॥

धरी पण्डिते, तूने मनुसमृतिको नही पढा है ? उसमें कहा है - "यदि पति परदेश गया हो, प्रथवा जाति-पतित हो, या नपुसकत्व प्रावि शारीरिक दोषसे युक्त हो ग्रीर स्त्री मासिक धम को घारण कर रही हो (ऋतुमती हो) ग्रीर उसका पति समय पर उपस्थित न हो, तो वह अपनो इच्छानुमार किसी भी पुरुष को स्वीकार कर सकती है।" इस प्रकार स्मृतिशास्त्रमे युवतीको रतिके विषयमे और ही मार्गवाली कथा मैंने पढी है और सुन, पूर्वकालमे द्रुपदराजाकी बाला द्रीपदी पच भतिरवाली (महा-भारतमे) कही गई है, फिर भी क्या वह सती नही थी भीर क्या उसने पातित्रत्यपद नही पाया ? हां जनक-सुना सीता झादिका वृतान्त तो पादर्श होते हुए भी केवल जन-मन-रजन करनेवाला है, किन्तू वह एकान्तरूपसे मृगनयनी स्त्रियोके उदार मनमें स्थान पानेके योग्य नहीं है। भरी पण्डिते, यह पृथ्वी भी तो एक स्त्री ही है, वह नया कभी एक ही पुरुषकी बनकर रही है? वह भी प्रबल शक्तिशाली पुरुषको ही भोग्या बनकर रहती है। इसी प्रकार स्त्रीको भी देख, भर्थात् उसे भी किसी एककी ही बनकर

नही रहना चाहिए, किन्तु सदा बलवान् पुरुषकी भोग्या बनना चाहिए। इसलिए अब मधिक देर मत कर मौर मपने मधिकृत कार्यमे प्रयत्न कर ॥१-४॥



कडु मत्वेत्युदवमत्सा रुग्णाऽतोऽमृतं च तत् । पथ्यं पुनरिदं दातुं प्रचक्रामाऽनुचारिणी ॥२४॥

काम-रोगसे ग्रसित उस रानीने दासोके द्वारा कहे गये बचन रूप अमृतको भी कटुक विष मानकर उगल दिया। फिर भी आज्ञाकारिएगी उस दासीने यह ग्रागे कहा जानेवाला सुभाषित-रूप पथ्य प्रदान करनेके लिए प्रयत्न किया।।२४॥

#### देशिकसौराष्ट्रीयो रागः-

न हि परतल्पमेति म ना तु ॥ स्थायी ॥
किन्तु भूरागस्य भूयाद् बुधो निपदे जातु,
चिश्विकनमेशि निजयशोमिशिमसुलमं च जहातु ।
न हि परतल्पमेति स ना तु ॥१॥
मोजने भुकोज्भिते भुनि मो जनेश्वरि,
मातु, रुकरोऽपि स इकरो न हि परो दशमपि यातु ।
न हि परतल्पमेति स ना तु ॥२॥
छम्मामस्यिवपन्नसमया खलु कुकर्मकथा तु,
पायुवायुरिवायुरात्वा प्रसरमाशु च लातु ।

न हि परतन्पमेति स ना तु ॥३॥ मोदकं सगरोदकं सिख कोऽत्र निजमत्याञ्तु, दग्रहभूराजादिकेभ्यो द्रुतम्रत प्रतिभातु । न हि परतन्पमेति स ना तु ॥४॥

रानीका ग्रादेश सुनकर वह दासी फिर भी बोली -महारानीजो, वह महापुरुष भूल करके भी पर स्त्रोके पास नही जाता है। वह विद्वान् ऐसा अनुचित राग करके विपत्तिमे क्या पडेगा ग्रीर क्यो ग्रति दुलंभतासे प्राप्त भ्रपने यशहूप मिलाको इप क्षिशिक विनोदमे खोएगा ? हे जनेश्वरि, इस भूतल पर खावर दूसरे के द्वारा छोड़े हुए जूठे भोजनको खानेके लिए कोई कुत्ता भने ही रुचि करे, किन्तु कोई भला मनुष्य तो उसकी मोर ग्राना हिष्ट भी नहीं डालता है। वैसे ही पर-भक्त कलत्रकी स्रोर वह महापुरुष भी दृष्टि-पात नहीं करता है। कुकर्मी लोग विपत्तिके भयसे कुकर्मको अति सावधानीके साथ ग्रम रूपसे करते है, कि वह प्रकट न हो जाय । किन्तू वह नुकर्म तो समन पाकर ग्रेगान-वायुके समान शीघ ही प्रसारको प्राप्त हो जाता है। इसलिए वह पुरुषोत्तम पर नारीके पाम भूल करके भी नही जाता है। हे सिख, इस संसारमे विष-सिंहत जलसे बने मोदकको कौन ऐसा पुरुष है, जो जान-बूभकर खालेवे। पर-दारा-सेवनसे मन्ध्य यही पर राजादिसे शोध दण्डका पात्र होता है, फिर वह समभदार होकर कैसे राज-रानोके पास आयेगा ? ग्रर्थात् कभी नही स्रायगा। इसलिए महारानीजी, भपना यह दुविचार छोड़ो ॥१-४॥

#### उचिताम्रक्तिमप्याप्त्वा परिडताया नृपाङ्गना । तामाह पुनरप्येवं कामातुरतयार्थिनी ॥२६॥

उस विदुषी दासीकी ऐसी उचित बातको सुनकर भी रानीको प्रबोध प्राप्त नहीं हुमा श्रीर भरयन्त कामान्य होकर काम-प्रार्थना करती हुई वह राज-रानी फिर भी उससे बोलो ॥२६॥

पिएडते किं गद्येवं गदस्येव समीत्रणात्। त्वरुक्तस्य भयोऽस्माकं पेत्युतोदेति चेतसि ॥२७॥

हे पिडते, तू ऐसी अनगंल बात क्यों कहती है ? मैं तो पहलेसे ही काम-रागसे पीड़ित हो रही हूं और तेरे कहनेसे तो मेरे मनमे और भी दु:ख बढता है, जैसेकि किसी रोगसे पीडित मनुष्यका दु:ख नये रोगके हो जानेसे और भी अधिक बढ जाता है।।२७॥

कौमुदं तु परं तस्मिन् कलावति कलावति । स्रात परयामि परयाभी दुःखतो यान्ति मे चणाः ॥२८॥

नाना कलामोको घारण करनेवाली हे कलावित, जैसे कलावान चन्द्रमाको देखकर ही कुमुद प्रमोदको प्राप्त होता है, उसी प्रकार मैं भी उस कलावान सुदर्शनको देखकर ही प्रमोदको प्राप्त कर सकती हूं, श्रन्यथा नहीं। तू देख तो सही, मेरे ये एक-एक क्षरण कितने दु.खसे व्यतीत हो रहे हैं।।२८।। सा सुतरां सिख पश्य सिद्धिरनेकान्तस्य ।।स्थायी।।
वेश्याया बालक-बालिकयोस्तनुजो वेश्यावश्यः ।
तत्र भाति पितुरेव पुत्रता स्पष्टतया मनुजस्य ।।
तस्ततः कः किं कस्य, सिद्धिरनेकान्तस्य ।।१।।
यः क्रीखाति समर्वमितीदं विक्रीणीतेऽवश्यम् ।
विपणो सोऽपि महर्षं पश्यन् कार्यमिदं निगमस्य ।।
सङ्गतिश्चेद् ग्राहकस्य, सुतरां सिख पश्य सिद्धिरनेकान्तस्य ।।२।।
ज्वरिखः पयसि दिघनि अतिसरतो द्वयतोऽपि जुधितस्य ।
क्रिथिकविता प्रभवति न भवति सा क्विचिद्धि उपोषितस्य ।।
क्थिश्चित् सिद्धिष्यस्य, सुतरां सिख पश्य सिद्धिरनेकान्तस्य ॥३॥
एवमनन्तधर्मता विलम्नति सर्वतोऽपि तस्त्वस्य ।
भूरास्तां खलतायास्तस्मादिममितिरेकान्तस्य ॥
प्रसिद्धा न तु विबुधस्य सिद्धिरनेकान्तस्य ॥।।

हे सिंख, देख, प्रनेक धर्मात्मक वस्तुकी सिद्धि स्वय सिद्ध है। प्रथात कोई भी कथन सर्वथा एकान्तरूप सत्य नहीं है। प्रत्येक उत्सर्ग मार्गके साथ प्रपदाद मार्गका भी विधान पाया जाता है। इसलिए दोनो मार्गोंसे हो प्रनेकान्तरूप तत्त्रकी सिद्धि होती है। देख – एक वेश्यासे उत्पन्न हुए पुत्र-पुत्री कालान्तरमें स्त्री-पुरुष बन गये। पुनः उनसे उत्पन्न हुमा पुत्र उसी वेश्याके वशमें हो गया प्रधान प्रपत्न बापकी मांसे रमने लगा। इस प्रठारह नातेकी कथामें पिताके ही पुत्रपना स्पष्ट रूपसे हिन्द- गोचर हो रहा है। फिर किस मनुष्यका किसके साथ तत्त्र रूपसे सच्चा सम्बन्ध माना जाय! इसलिए मैं कहती हूं कि ध्रनेकान्त की सिद्धि अपने भाप प्रकट है। बाजारमें जब वस्तु सस्ती मिलती है, व्यापारी उसे खरीद लेता है, भीर जब वह मंहगी हो जाती है, तब प्राहकके मिलने पर उसे प्रवश्य बेच देता है, यही व्यापारीका कार्य है। इसलिए एक नियम पर बैठकर नहीं रहा जाता । सखि, धनेकान्तकी सिद्धि तो सुतरां सिद्ध है । धीर देख-जीर्गा ज्वरवाले पुरुषकी दूधमें, श्रतिसारवाले पुरुषकी दहीमें शीर रोग-रहित भूखे मनुष्यको दोनोंमें रुचिका होना उचित ही है। किन्तु उपवास करनेवाले पृष्ठष की उन दोनोंमें से किसी भी पर रुचि उचित नही मानी जा सकती। इसलिए मैं कहती हूं कि सबि, एकान्तसे वस्तूतत्त्वको सिद्धि नहीं होतो, किन्तु अनेकान्तसे ही होती है। इस प्रकार प्रत्येक तत्त्वकी अनन्तधर्मता प्रमाणसे भली भांति सिद्ध होकर विलसित हो रही है। इसलिए एकान्त को मानना तो मूर्खताका स्थान है। विद्वज्जनको ऐसी एकान्त वादिता स्वीकार करनेके योग्य नही है। किन्तु प्रनेकान्तवादिता को ही स्वीकार करना चाहिए, व्योंकि धनेकान्तवादकी सिद्धि प्रमाससे प्रसिद्ध है।।१-४॥

स्वामिन झाज्ञाऽभ्युव्धतये तु सेवकस्य चेष्टा सुखहेतुः । धिर्विद्धातु इत्यचिन्तयच्चेटी सा तु ॥२६॥

रानीकी ऐसी तर्क पूर्ण बातोंको सुनकर उस दासीने विचार किया कि स्वामीकी आजाको स्वीकार करना ही सेवककी

भलाईके लिए होता है। उसका करना ही उसे सुखका कारम है। उसकी भली-बुरी माजाका फल तो उसे देव ही देगा। मुफे उसकी चिन्ता क्यों करनी चाहिए। इस प्रकार उस दासीने अपने मनमें विचार किया।।२६॥

किन्तु परोपरोधकरणेन कर्तज्याऽध्वनि किष्ठ न सरामि ॥स्यायी॥ शशकृतसिंहाकर्षणविषयेऽध्यत्र किलापदेशकरणेन । गुरुतरकार्येऽहं विचरामि, कर्तज्याध्वनि किष्ठ न सरामि ॥१॥ दासस्यास्ति सदाज्ञस्यासौ स्वामिजनान्वितिरिति चरणेन । तद्वाञ्छापूर्ति वितरामि, कर्तज्याध्वनि किष्ठ न सरामि ॥२॥ पुत्तलग्रुत्तलमित्यथ कृत्वा द्वाःस्थजनस्याप्यपहरणेन । कृच्छ्रकार्यजलधेर्नु तरामि, कर्तज्याध्वनि किग्रु न सरामि ॥३॥ शवभूरात्मवता वितता स्यात् पर्वणि मूर्तियोगधरणेन । तमिति द्रुतमेवाऽऽनेष्यामि, कर्तज्याध्वनि किग्रु न सरामि ॥४॥

मुक्ते दूसरेको रोकनेसे क्या प्रयोजन है ? मैं भ्रपने कर्त्तव्य के मार्ग पर क्यों न चलूं, ये रानी हैं भौर मैं नौकरानी हूं, मेरा उनको उपदेश देना या समक्ताना ऐसा ही है, जैसे कि कोई शशक (खरगोश) किसी सिहको खीचकर ले जानेका विचार करे। इसलिए मुक्ते तो भ्रपने गुरुतर कार्यमें ही विचरण करना चाहिए, भर्यात् स्वामीकी भ्राज्ञाका पालन करना चाहिए। स्वामी लोगोंकी भ्राज्ञाके अनुसार चलना ही सेवकका कर्त्तव्य है, इसलिए श्रव मैं उनकी इच्छा पूरी करनेका प्रयत्न करती हूं। यद्यपि यह कार्य समुद्रको पार करनेके समान अति कठिन है, क्यों कि राज द्वार पर सशस्त्र द्वारपाल खडे रहते हैं। किन्तु मिट्टीका बना पुनला बताकर और द्वार पर स्थिन जनोको ठगकर सुदर्शनके अपहरणसे मैं इम कार्यको सिद्ध कर सकती हूं। इसलिए अब मुफ्ते आने कर्तंच्य मार्गमे ही नग जाना चाहिए। अप्टमी-चतुर्दशी पर्वके दिन सुदर्शन सेठ नग्न होकर रमसान भूमिमे प्रतिमा योग धारण कर आत्मध्यानमें निमग्न रहते हैं, वहासे मैं उन्हें सहजमे ही शीध्र ले आऊगी। ऐसा विचार कर वह पण्डिता दामी अपने कर्त्तंच्यको सिद्ध करनेके लिए उद्यत होगई।।१-४।।

श्रीमान् श्रेष्ठिचतुर्भुजः स सुषुवे भूरामलेत्याह्वयं व.णीभूषणविणानं घृतवरी देवी च यं धीचयम् । तेन श्रोक्तसुदर्शनस्य चरितेऽसौ श्रीमतां सम्मतः राज्ञीचेर्तास मनमथप्रकथकः पष्टोऽपि सर्गो गतः ॥

इस प्रकार श्रोमान् सेठ चतुर्भुजजी श्रोर घृतवरीदेवीसे उत्पन्न हुए, वाणीभूषणा, बालब्रह्मचारी प० भूरामल वर्तमान मुनि ज्ञानसागर-विरचित-इस सुदर्शनोदय काव्यमे रानी श्रभय-मतीके वित्तमे कामविकार-जनित दशाका वर्णन करनेवाला छठा सर्ग समाप्त हुया।



# अथ सप्तमः सर्गः

वस्त्रेणाऽऽच्छाय निर्माप्य पुत्तलं निश्चि पविद्वता । अन्तःपुरप्रवेशायोद्यताऽभृत्स्वार्थसिद्धये ॥१॥

श्रव उस पण्डिता दासीने भाषना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिए मिट्टीका एक मनुष्याकार वाला पुतला बनवाया श्रीर उसे वस्त्रसे भच्छी तरह ढककर रातमे उसको श्रपनी पीठ पर लादकर श्रात पुरमे प्रवेश करनेके लिए उद्यत हुई ॥ १॥

प्रार्थयन्तीं प्रवेशाय प्रतीहारी जनाद ताम् । निषेधयन स निम्नोक्तं स्वकर्तव्यपरायणः ॥२॥

अन्त.पुरमे जानेकी आज्ञा देनेके लिए प्रार्थना करनेवाली उस दासीसे अपने कर्त्तंव्य-पालनमे तत्पर द्वारपालने निषेध करते हुए इस प्रकार कहा ॥२॥

कि प्रजन्यसि मो भद्रे द्वाःस्थोऽहं यत्र तत्र तु । प्रवेष्टुं नेत्र शक्नोर्ति चटिका त्वन्तु चेटिका ॥३॥

हे भद्रे, तू क्या कह रही है ? जहा पर मैं द्वारपाल हूं, वहा पर भीतर जानेके लिए चिड़िया भी समर्थ नहीं है, किर तू तो चेटी (दासी) है ॥३॥ उपितष्ठामि इ।रि पश्य, अहो कियु नास्ति द्या तव शस्य ॥स्था० पुत्तलकेन ममात्मनो हा हितिर्विरूपपरस्य । अनुभूता शतशो मयाऽहो दशा परिश्रमणस्य ॥अहो कियु०१॥ अभयमती सा श्रीमती हा सङ्कटिनता नमस्य । पारणमन्याः कि भवेत्तामाराधनामुद्दस्य ॥अहो कियु०॥२॥ उपदेशिवधानं यतोऽदः प्रतीचते गुणशस्य । राजीहाऽहं इ रि खलु तानीहे गामिथियस्य ॥अहो कियु०॥३॥ भृगस्तानिह जातुचिद्हो सुन्दल न विलम्बस्य । आदेशं कुरुतानमहन् भो सुखप्रवेशनकस्य ॥अहो कियु०॥४॥

द्वारपाल की बात सुनकर उस दासीने फिर कहना प्रारम्भ किया—हे प्रश्नमनीय द्वारपाल, मैं द्वार पर कबसे खड़ी हुई हूं। बहुत दूरसे लाये हुए इस पुतले के भारसे मेरी आत्माका बुरा हाल हा रहा है, मैं बोभसे मरी जा रही हूं, तब भी हे भले मानुष, तुभे क्या दया नहीं ग्रारही है ? अरे द्वारपाल, इस पुतले के पोछे घूमते-घूमते मैंने सैंकड़ों कष्टमयी दशाए भोगी हैं, सो अब दया कर भौर मुभे भीतर जाने दे। हे भादरणीय द्वारपाल, देख—ग्राज महारानीका उपवास है, वे इस पुतले की पूजा-ग्राराधना किये विना परणा कैसे कर सकेगी? ग्रीर जब वे पारणा नहीं कर सकेगी, तो फिर श्रीमती प्रभयमती रानीजी महान् सकटको प्राप्त होगी। इसका मुभे महा दु:ख है, सो मुभे भीतर जाने दे। रानीजी व्रत-दाताके उपदेशानुसार इस पुतले की पूजा करने के लिए उधर प्रतीक्षा कर रही हैं भीर

इधर मैं द्वार पर खड़ी हुई द्वारके स्वामीसे आज्ञा माग रही हूं। आप जाने नहीं देते। सो हे प्रशसनीय गुरावाले द्वारपाल, तूही बता, अब क्या किया जाय? हे सुन्दर द्वारपाल, अब अधिक विलम्ब मत कर, और हे महानुभाव, मुक्ते सुखसे अन्त पुरमे जाने के लिए आज्ञा दे ॥१-४॥

साहसेन सहसा प्रविशन्त्यास्तत्तनोनियमनान्निपतन्त्याः ! पुत्तलं स्फुटितभावमवापाऽनो ददाविति तु सा बहुशापान् ॥४॥

इस प्रकार बहुत प्रार्थना करनेपर भी जब द्वारपालने उसे भीतर नहीं जाने दिया, तब वह दासी साहसपूर्वक भीतर प्रवेश करने लगी। द्वारपालने उसे रोका। रोकने पर भी जब वह नहीं रुकी, तो उसने दासीको धक्का देकर बाहिर की घोर ज्यो ही किया, त्यो ही दासीको पीठ पर से पुतला पृथ्वीपर गिर कर फूट गया। दासी फूट-फूटकर रोने लगी ग्रीर द्वारपालको नाना प्रकार की शापे देने लगी।।४।।

अरे राम रेञ्हं हता निर्निमित्तं हता चापि राज्ञोह तावत्कचित्तम् । निधेयं मया किं विधेयं करोत्तत सा साम्प्रतं चाखवे यद्वदौतुः ॥

अरे राम रे, मैं तो विना कारण मारी गई, और महा-रानीजी भी अब विना पारणाके मरेंगी? अब मैं क्या करू, मनमें कैसे घीरज घरू? अब तो महारानीजी मुक्त पर ऐसे टूट कर गिरेंगी, जैसे भूखी बिल्ली चूहे पर टूट कर गिरती है ॥ ॥॥

> कृतः स्यात्पारणा तस्याः पुत्तलत्रतसंयुजः । शक्क्यन्ते किलास्माकं चित्ते ताबदम् रुजः ॥६॥

'पुत्तल व्रतको घारण करनेवाली महारानीजीकी पारणा पुतलेके विना कैसे होगी?' यह बात मेरे चित्तमें शूलकी माति चुभ रही है। मुभे जरा भी चैन नही है, हाय मैं क्या करूं।।६।।

सोऽप्येवं वचनेन कम्पम्रपयन् प्राहेति हे पण्डिते; चन्तच्योऽस्मि तबोचितोचितविधौ सद्भावनामण्डिते । योग्यत्वाज्ञतयेव विष्नकरणो जातोऽन्यदा सम्वदा-म्येताहकरणोप्च प्रकेतिषयो नाहं मवेयं कदा ॥७॥

दासीके इस प्रकार विलापमय वचन सुनकर भयसे कांपता हुम्रा द्वारपाल बोला—हे पण्डित, हे सद्भावमण्डिते मैं दास क्षन्तव्य है, मुभे क्षमा करो, तेरे उचित कर्त्तव्य करनेमे यथार्थ बातकी म्रजानकारीसे ही मैं विझ करनेवाला बना। म्रब मैं प्रतिज्ञा करता हू कि म्रागे कभो भी मै ऐसा निन्द्य कार्य नहीं करूंगा, म्रबकी वार हे सहृदय दयालु बहिन, मुभे क्षमा कर ॥७॥

यवमुक्तप्रकारेणाऽभ्याता कृष्णचतुर्दशी । यस्यां निशि समुत्थाता प्रतिमायोगतो वशी ॥≈॥

इस प्रकार प्रतिदिन पुतला लाते हुए कमशः कृष्णपक्षकी चतुर्दशो ग्रागई, जिसकी रात्रिमे वह जितेन्द्रिय सुदर्शन सेठ प्रतिमायोगसे स्मशानमें ध्यान लगाकर प्रवस्थित रहता था।।।।।।

> चतुर्दश्यष्टभी चापि प्रतिपचिमिति द्वयम् । उक्तं पर्वोपनासाय समस्तीहाईता स्त्रयम् ॥६॥

प्रति मास प्रत्येक पक्षकी अष्टमी और चतुर्दशी ये दो पर्व अनादिसे उपवासके लिए माने गये है, अतएव इन दोनों पर्वोमे बीग्य मनुष्यको स्वय ही उपवास करना चाहिए ॥६॥

स्यात् पर्वत्रतधारणा गृहिणां कर्मस्यकारणात् ॥स्थायी॥ उपसंहत्य च करणग्रामं कार्या स्वातमांवचारणा ॥१॥ गुरुपदयोर्मदयोगं त्यक्त्वा प्राङ् निशि यस्योद्धरणा ॥२॥ पोडशयाममितीदं यावच्छीजिननामोचारणात् ॥३॥ अतिथिसत्कृतिं कृत्वाऽप्रदिने भूरापादितपारणा ॥४॥

कर्मों का क्षय करने के निमित्त गृहस्थों को पर्वके दिन उपवास व्रतकी गुरु-चरणोमें जाकर धारणा करना चाहिए। तदनन्तर धपनी इन्द्रियों को विषयों से सकुचित कर अपने आत्मस्वरूपका विचार करे। सर्व प्रकार से आरम्म, अहकार आदि पाप-योगको और चतुर्विध आहारको त्यागकर पर्वकी पूर्व रात्रिमें, पर्वके दिन धौर रातमें और अगले दिनसे मध्याह्नकाल तक सोलह पहर श्री जिनदेवके नामोच्चारणसे बिताकर पहले अतिथिका आहार दानसे सरकार कर स्वय पारणाको स्वीकार करे।।१-४।।

भावार्थं - इस क्लोकमे सोलह पहरवाले उत्कृष्ट प्रोषघो-प्यासकी विधि बतलाई गई है। प्रष्टमी धौर चतुर्दक्षीके पूर्व सप्तमी भौर त्रयोदशीको एकाशन करने पश्चात् गुरुके समीप जाकर उपवासकी घारणा करनी चाहिए। उसके पश्चात् उस दिन के मध्याह्मकालसे लगाकर नवमी भौर पूर्णिमाके मध्याह्मकाल तक सोलह पहर धर्मध्यान पूर्वक बितावे। पीछे प्रतिथिको स्राहार करा करके स्थय पार्गा करे।

घन गेरसन्तमसगात्री-यमायाताऽरमहो कलिरात्रिः ॥स्थायी॥ अस्तं गता भास्त्रतः सत्ता केवलबोधनपात्री । वनगिषषु सङ्कोचदशा सा षट्चरणस्थितिहात्री-

यमायाताऽरमहो कलिरात्रः ॥१॥

ढिजवर्गे निष्क्रियतां दृष्ट्वा कि निगदानि आत्हन्। भीषना अखनादिव खेदं जगती दुरित ख्यात्री-

यमायाताञ्चमहो कलिरात्रिः ॥२॥

दिग्ध्रममेति न वेति सुमार्गं कथमपि तथा सुयात्री । किं कर्तत्रयिमूढा जाता सकलापीयं धात्री-

यमायाताऽरमहो कलिरात्रिः ॥३॥

भूरास्तां चन्द्रमसस्तमसो हन्त्री शान्तिविधात्री । सक्तजनानां निजवित्तस्य च लुएटाकेभ्यस्त्रात्री-

यमायाताऽस्महो कलिरात्रिः ॥४॥

श्रहो बड़ा आरचर्य है कि देखते ही देखते बहुत ही शीझता से घन-घोर अन्धकारको फैलानेवाली यह कलिकालरूप रात्रि आगई, जहां पर कि आत्माको बल-दायक विद्याका प्रकार करने वाले जानी महर्षी रूप सूर्यको सत्ता अस्तगत हो गई है। तथा रात्रिमे जंसे कमल मुद्रित हो जाते हैं और उनपर भीरे नही रहते, वेसे ही आज श्रावक लोगोंकी संख्या भी बहुत कम हो गई है। जो थोड़ी बहुत है, वह भी देवपूजा आदि षट् कर्मों के परिपालनमें उत्माह-रहित हो रहे हैं। जैसे रात्रिमें द्विज-वर्ग (पक्षी-समूह) गमन-सचारादिसे रहित होकर निष्क्रिय बना वृक्षो पर बैठा रहता है, उसी प्रकार इस कलि ब्प रात्रिमें द्विजवर्ग (ब्राह्मण-लोग) अपनी धार्मिक कियाओं का आवरण छोडकर निष्क्रिय हो रहे है। रात्रिमें जैसे चोरी-जारी स्रादि पायोंको वृद्धि होती है भीर जगत्के खेद, भय भादि बढ़ जाते हैं, वैसे ही भाज इस कलिरूप रात्रिमें नाना प्रकारके पापोकी वृद्धि हो रही है ग्रीर लोग जिन नाना प्रकारके दुःखोंको उठा रहे है, उन्हे मैं भ्राप भाइयोंसे क्या कहूँ ? रात्रिमें पथिक जैसे दिग्नमको प्राप्त हो जाता है ग्रीर ग्रपने गन्तव्य मार्गको भूल जाता है, वैसे ही भाज प्रत्येक प्राणी धर्म के विषयमे दिग्मूढ हो रहा है, सुमार्ग पर किसो भो प्रकारसे नहीं चल रहा है ग्रौर यह सारी पृथ्वी ही किकर्ताव्य-विमूद हो रही है। जैसे रात्रिमे ग्रन्धकारका नाशक धीर शान्तिका विधायक चन्द्रमाका उदय होना है, वैसे ही म्राज इस कलिकालरूपो रात्रिमे भी क्वचित् कदाचित् लोगोके प्रज्ञान को हरनेवाले भीर धर्मका प्रकाश करनेवाले शान्तिके विधायक शान्तिसागर जैसे माचार्यका जन्म हो जाता है, तो वे ज्ञानरूप धनके लुटेरोसे सकल जनोकी रक्षा करते हैं ।।१-४।।

तदा गत्वा श्मशानं सा पश्यति स्मेति पिएडता।
एकाकिनं यथाजातं किलाऽऽनन्देन मिएडता।।१०॥
उस कृष्णपक्षकी ऐसी घन-घोर ग्रंधेरी रात्रिमें वह पण्डिता
दासी स्मशान-भूमिमें गई ग्रीर वहां पर यथाजात (नग्न)

रूप धारी अकेले सुदर्शनको ध्यानस्थ देखकर अस्थन्त आनन्दित हुई १०॥

नासादृष्टिरथ प्रलम्बितकरो घ्यानैकतानत्वतः श्रीदेवाद्रिवद्रप्रकम्य इति योज्यस्यस्वभावं गतः । पारावार इव स्थितः पुनरहो शून्ये रमशाने तथा दास्याञ्द्शिं सुदर्शनो सुनिरिव श्रीमान् दशा स्क्या ॥११॥

दासीने देखा कि यह श्रीमान् सुदर्शन नासा-हिन्ट रखे, दोनो हाथोको नीचेकी श्रोर लटकाये, सुमेरुपवंतके समान श्रकम्प-भावसे श्रवस्थित, भ्यानमे निमग्न, क्षोभ-रहित समुद्रके समान गम्भार होकर इस शून्य स्मशानमें मुनिके समान नग्न रूपसे विराजमान है, तो उसके श्राश्चर्य श्रीर श्रानन्दकी सीमा न रही श्रीर वह श्रति उत्सुकतासे उन्हे देखने लगी ॥११॥

हप्ट्वाञ्वाचि महाशयासि किमिहाऽऽगत्य स्थितः किं तया वामाङ्ग्या परिभर्तिसतः स्वतपुषः सौन्दर्यगर्विष्ठया । हन्ताज्ञा श्ववि या भवद्विधनरं सन्त्यक्तवत्यस्तु सा त्वय्याऽऽसक्तमना नरेशललना भाग्योद्येनेहशा ॥१२॥

सुदर्शनको इस प्रकार ध्यानस्थ देखकर वह दासी बोली-हे महाशय, यहा धाकर इस प्रकारसे नग-धडग क्यों खड़े हैं? धपने शरोरके सौन्दर्यसे गर्वको प्राप्त भापकी उस प्रधां जिल्लाने क्या ग्रापकी भर्तना करके घरसे बाहिर निकाल दिया है? श्रोफ्, वह स्त्री महामूर्खा है, जो कि सक्षारमे अपूर्व सौन्दर्यके धारक भाग जैसे सुन्दर पुरुषको भी छोड देती है। किन्तु इस समय अपूर्व भाग्योदयसे यहाके राजाकी रानो आप पर आमक्त-चिक्त होकर आपकी प्रतीक्षा का रही है।।१२॥

यस्या दर्शनपपि सुदुर्लभं लोकानामिति साम्प्रतं श्रुभम् । तव दर्शनमिति सा॰भिवाञ्जति भाग्ये तदय पचेलिमे मति॥१३॥

जिस रानीका दर्शन होना भी लोगोको स्रति दुलंभ है, वही रानी साज तुम्हारे भाग्यके प्रबल परिनाकसे तुम्हारे दशन करनेकी इच्छा कर रही है।। १३।।

कियु शर्करिले वसिस हतत्वाद् वज नृषमीधं नयामि च त्वाम्। दुग्धान्धिवदुज्ज्वले तथा कं शयानके अयमत्या साकम्।।१४।।

है महानुभाव, हताश होकर इस कण्टकाकीर्ण कंकरीले स्थान पर क्यों अवस्थित हैं? चलो, मैं तुम्हें राज-भवनमे ले चलती हूँ। वहां पर भ्राप क्षीर सागरके समान उज्ज्वल कोमल शय्या पर धन्यमती रानीके साथ आनन्दका भ्रनुभव करें॥१४॥

इत्यादिकामोदयकुन्न्यगादि कृत्वा तथाऽऽलिङ्गनचुम्बनादि । मनाङ् न चित्तेऽस्यपुनर्विकारस्ततस्तयाऽकार्यसकौ विचारः ॥१४॥

इत्यादि प्रकारसे काम-भावको जागृत करनेवाली भनेक बातें उस दासीने कहीं धौर उनका धालिंगन-चुम्बनादिक भी किया। किन्तु उस सुदर्शनके चित्तमें जरासा भी विकार भाव उदित नहीं हुआ। तब हारकर अन्तमें उसने उन्हें राज-भवनमें ने जानेका विचार किया ॥१५॥

रमशानतो नग्नतया लसन्तं ध्यानैकतानेन तथा वसन्तम् । मोपाहरत्तं शयने तु राज्ञ्या यथा तदीया परिवारिताऽऽज्ञा ॥१६॥

ध्यानमें एकाग्रतासे निमग्न, नग्नरूपसे प्रवस्थित उस सुदर्शनको ग्रपनो पीठ पर लादकर वह दासी स्मशानसे उन्हें उठा लाई ग्रौर जैसी कि रानीकी ग्राज्ञा थो, उसने तदनुसार सुदर्शनको रानीके पलंग पर लाकर लिटा दिया ॥१६॥

> सुदर्शनं समालोक्येवाऽऽसीत्सा हर्षमेदुरा । महिषी नरपालस्य चातकीवोदिताम्बुदम् ॥१७॥

जैसे चिरकालसे प्यासी चातकी आकाशमें प्रकट हुए नव सजल मेघको देखकर ध्रत्यन्त धानन्दित होती है, उसी प्रकार वह नरपालकी पट्टरानी अभयमती भी सुदर्शनको आया हुआ देखकर ध्रत्यन्त हिषत हुई ॥१७॥

चन्द्रप्रभ विस्मरामि न त्वाम् ॥स्यायी॥ कौग्रदमपि यामि तु ते कृपया कान्तां रजनीं गत्वा ॥१॥ पूर्णाऽऽशास्तु किलाऽपरिभूणीऽस्माकमहो तब सत्त्वात् ॥२॥ सदा ग्रदशंन, दर्शनन्तु ते सम्भवतान्मम सत्त्वात् ॥३॥ चणभूरास्तां न स्वप्नेष्युत यत्र न यानि वत त्वाम् ॥४॥ बन्द्रमा जैसी कान्तिके घारक हे सुदर्शन, मैं धापको कभी नहीं भूलती हूं, क्योंकि ध्रापकी कृपासे ही मैं इस सुहावनी रात्रिको प्राप्त कर संसारमें ध्रपूर्व धानन्दको पाती हूं। धापके प्रभावसे ही मुक्ते कुमुद (रात्रिमे खिलनेवाले कमल) प्राप्त होते हैं। धापके ही प्रसादसे मेरी चिर-श्रमिलियत धाशाएं परिपूर्ण होती हैं। धतएव हे सुदर्शन, श्रापके सुन्दर दर्शन मुक्ते सदा होते रहें। मेरा एक क्षण भी स्वप्तमे भी ऐसा न जावे, जब कि मैं आपको न देखूं॥१-४॥

सुमनो मनसि भवानिति धरतु ॥ स्यायी ॥
समुदारहृदां कः परलोकः, कश्चिदि न भवतीत्युचरतु ॥१॥
परोपकरणं पुण्याय पुनर्न किर्मिति यथाशक्ति सञ्चरतु ॥२॥
भूतात्मकमङ्गं भृतलके बारिणि बुद्बुदतामनुसरतु ॥३॥
भूराकुलतायाः सम्भूयात्कोर्थि नेति सम्बदतु ॥४॥

हे सौमनस्य, मैं जो कुछ कहती हूं, उसे अपने मनेमें स्थान देवें। उदार हृदयवाले लोगोंकी हिष्टमें परलोक क्या है? कुछ भी नहीं है। फिर इसके लिए क्यों व्यर्थ कष्ट उठाया जाय? दूसरेका उपकार करना पुण्यके लिए माना गया है, फिर यथाशक्ति क्यों न पुण्यके कार्योंका माचरण किया जाय? यह शरीर तो पृथ्वी, जल मादि पंच भूतोंसे बना हुआ है, सो वह खलमें उठे हुए बबूलेके समान विलीनताको प्राप्त होगा। फिर ऐसे क्षण-विनश्वर लोकमें कौन सदा प्राकुलताको प्राप्त होवे, सो कहो। इसलिए हे प्रियदर्शन, महापुरुषोंको तो सारा

संसार ही अपना मानकर सबको सुखी करनेका प्रयत्न करना चाहिए।।१-४।।

वंगच्छाभयमितिमिति मुनिराट् ॥ स्थायी ॥ केशपूरकं कोमलकृटिलं चन्द्रमसः प्रततं वज रुचिरात् ॥१॥ पुद्दढं हृदि कुम्भक्रमश्चवरं किश्व यतस्त्वं प्रभवेः शुचिराट् ॥२॥ तावदनुरुसादितः सुभगाद् रेचय रेतः सुखिताऽस्तु चिरात् ॥३॥ भृरायामस्य प्राणानामित्येवं त्वं भवतादचिरात् ॥४॥

हे मौन धारण करनेवाले मुनिराज, यदि ग्रापको प्राणायाम करना ही ग्रभीष्ट है, तो इस प्रकारसे करो — पहले निर्भय
बुद्धि होकर चन्द्रस्वरसे पूरक योग किया जाता है, ग्रर्थात् बाहिर
से शुद्ध वायुको भीतर खीचा जाता है। पुनः कुम्भकयोग-द्वारा
उस वायुको हृदयमे प्रयत्नपूर्वक रोका जाता है, जिससे कि
हृदय निर्मल ग्रौर हढ़ बने। तत्पश्चात् ग्रनूरुसारथीवाले सूर्य
नामक स्वरसे घीरे-घीरे उस वायुको बाहिर निकाला जाता है
गर्थात् वायुका रेचन किया जाता है। यह प्राणायामकी विधि
है। सो हे पवित्रताको घारण करनेवाले शुद्ध मुनिराज, ग्राप
भव निर्भय होकर इस श्रभयमतीके साथ प्रेम करो, जिसके
चन्द्रसमान प्रकाशमान मुख-मण्डलके पासमें मस्तक पर कोमल
ग्रीर कुटिलरूप केश-पूरक (बेणीबन्ध) बना हुग्रा है, उसे पहले
पहण करो। तत्पश्चात् कुम्भका मनुकरण करनेवाले, वक्ष:स्थल
पर ग्रवस्थित सुदृढ़ उन्नत कुम्भका मनुकरण करनेवाले, वक्ष:स्थल
पर ग्रवस्थित सुदृढ़ उन्नत कुम्भका मनुकरण करनेवाले, वक्ष:स्थल
पर ग्रवस्थित सुदृढ़ उन्नत कुम्भका मनुकरण करनेवाले, वक्ष:स्थल

का धनुभव करते हुए अपने वीर्यका रेचन करो। यही सच्चे प्राणायामकी विधि है, सो हे मौन-धारक सुदर्शन, तुम निर्भय होकर इस अभयमतीके साथ चिरकाल तक प्राणोंको आनन्द देनेवाला प्राणायाम करो।।१-४।।

कुचौ स्वकीयौ विवृतौ तयाऽतः रतेरिवाक्रीडधरौ स्म मातः । निधानकुम्भाविव यौवनस्य पार्यन्तवौ कामसुधारसस्य ॥१८॥

इस प्रकार कहकर उस रानीने अपने दोनों स्तन वस्त्र-रिहत कर दिये, जो कि रितिदेवीके कीड़ा करनेके दो पर्वतके समान प्रतीत होते थे, अथवा यौवनरूप धन-सम्पदासे भरे हुए दो कुम्भ-सरीखे शोभित होते थे, अथवा कामरूप अमृतरसके दो पिण्डसे दिखाई देते थे।।१८।।

वापीं तदा पीनपुनीतजानुर्गभीरगर्तैकरसां तथा नः । युनो दगाष्ठावनदेतवे तु विकासयामास रतीशकेतुः ॥१६॥

यौवन-अवस्थाके कारणा जिसकी दोनो जघाए हुन्ट-पुन्ट भौर सुन्दर थी, ऐसी कामदेवकी पताकाके समान प्रतीत होने बाली उस रानीने गम्भोरतारूप रससे परिपूर्ण भपनी नाभिको प्रगट करके दिखाया, जो कि कामी युवक जनोके नेत्रोको मंगल-स्नान करानेके लिए रस-भरो वापिका-सी दिख रही थी ॥१६॥

अभीष्टसिद्धेः सुतरामुपायस्तथाऽस्य कामोदयकारणाय । अकारि निर्लन्जतया तया तु नाहो कुलीनत्वमधारि जातु ॥२०॥ तत्परवात् अपने श्रभीष्टको सिद्ध करनेके लिए, तथा सुदर्शनके मनमें काम-भावको जागृत करनेके लिए जो भी उपाय उसके ध्यानमें आया, उसने निर्लंडिज होकर उसे किया, सुदर्शनको उत्तेजित करनेके लिए कोई कोर-कसर न उठा रक्खी। अपनी कुलीनताको तो वह कामान्य रानी एक दम भूल गई।।२०॥

प्राकाशि यावतु तयाऽथवाऽऽगः प्रयुक्तये साम्प्रतमङ्गमागः । तथा तथा प्रत्युत सन्विरागमालब्धवानेव समर्त्यनागः ॥२१॥

इस प्रकार पापका सचय करनेके लिए वह रानी जैसे-जैसे ग्रयने स्तन ग्रादि अंगोंको प्रकट करती जा रही थी, वैसे-वैसे ही वह पुरुषशिरोमिणि सुदर्शन रागके स्थान पर विराग-भावको प्राप्त हो रहा था ॥२१॥

> मदीयं मांवलं देहं हष्ट्वेयं मोहमागता । दुरन्तद्रितेनाहो चेतनाऽस्याः समावृता ॥२२॥

रानीको यह खोटी प्रवृत्ति देखकर सुदर्शन विचारने लगे— मेरे हृष्ट-पुष्ट मासल शरीरको देखकर यह रानी मोहित हो रही है ? महो, धोर पापके उदयसे इसकी चेतना शक्ति बिलकुल ग्रावृत हो गई है — विचारशक्ति लुप्त हो गई है।।२२।।

शरीरमेतन्मसम्त्रकुण्डं यत्यू विमांसास्थिवसादि भुण्डम् । उपर्युपात्तं नतु चर्मणा तु विचारहीनाय परं विभातु ॥२३॥

यह मानव-शरीर तो मल-सूत्रका कुण्ड है भीर दुर्गन्घत मांस, हड्डी, चर्बी भ्रादि घृणित पदार्थीका पिण्ड है। केवल ऊपर से इस चमकीले चमड़ेके द्वारा लिपटा है, इसलिए विचार-शून्य मूर्ख लोगोंको सुन्दर प्रतीत होता है ॥२३॥

स्त्रिया ग्रुखं प्रकर्तं बुवाणा भवन्ति किसाथ विदेकशाणा । लालाविलंशोणितकोणितत्वास जातु रुच्यर्थमिहैमि तत्त्वात् ॥२४॥

है नाथ, जो लोग स्त्रोके मुखको कमल-सहश वर्णन करते है, वे क्या विवेककी कसौटीवाले हैं? नहीं। यह मुख तो लारसे भरा हुग्रा है, केवल रक्तके संचारसे ऊपर चमकीला दिखाई देता है। मैं तो तत्त्वत: इसमें ऐसी कोई उत्तमता नहीं देखता हूं कि जिससे इसमें रमनेकी इच्छा करू ।।२४॥

कालोपयोगेन हि मांमवृद्धी कुचच्छलातत्र समात्तगृद्धिः । षीयृषकुम्भाविति हन्त कामी वस्त्यहो सम्प्रति किम्बदामि ॥२४॥

स्त्रीके शरीरमे कालके सयोगमे वक्षःस्थल पर जो मासकी वृद्धि हो जाती है, उन्हें हो लोग कुच या स्तन कहने लगते हैं। धत्यन्त दुःखको बात है कि उनमे ग्रासिक्तको प्राप्त हुगा कामो पुरुष उन्हें 'ग्रमृत-कुम्भ' कहता है। मैं उनकी इस कामान्धता-परिपूर्ण मुखंता पर श्रव क्या कहूँ।।२४।।

स्त्रिया यद इं समवेत्य गूढमानन्दितः सम्भवतीह मूदः । विलोपमं तत्क्रलिलोक्ततन्तु दोगन्ध्ययुक्तः कुमिभिभृतन्तु ॥२६॥

इस ससारमें स्त्रीके जिस गूढ़ (गुप्त) अगको देखकर मूढ़ मनुष्य आनन्दित हो उठता है: वह तो वास्तवमें सर्पके बिलके समान है, जो सदा ही सड़े हुए क्लंदिमे व्याप्त, दुर्गन्त्र-युक्त भीर कृमियोंसे भरा हुमा रहता है ॥२६॥

ारवन्मलस्नावि नवप्रवाहं शरीरमेतत्सप्तुरीम्यथाऽहम् । पेत्रोश्च मूत्रेन्द्रियपूनिमूर्लं घृणास्पदं केवलमस्य तूलम् ॥२७॥

यह शरीर निरन्तर अपने नौ द्वारोमे मलको बहाता रहता है, माता-पिताके रज और वीर्यके सयोगसे उत्पन्न हुआ है, घृगाका स्थान है और इसके गुप्त अग वस्तुतः दुर्गन्ध-मूलक मूत्रेन्द्रियरूप हैं। लोगोने कामान्ध होकर इसे केवल सौन्दर्यका तूल दे रक्खा है। यथार्थमे शरीरके भीतर सौन्दर्य भीर भाकर्षगा की कोई वस्तु नहीं है।।२७॥

ष्ट्या याऽपहरेन्मनोश्पि तु धनोद्गीति समायोजने, वाचां रोतिमिति प्रसङ्गकरणे स्फीति पुनर्मोचने । विद्वीणमथापकृष्टुमुदिता मर्त्यस्य सारं यतो मायामृतिरनङ्गज्जितिरिति चेरमाष्ट्यस्य पूर्तिः इतः॥२८॥

जो स्त्री धपनी हिष्टिसे तो मनुष्यके मनको हर लेती है, समायोग होने पर धनका धपहरण करती है, शरीर-प्रसग करने पर वचनोकी रोतिको हरती है भीर शुक्र-विमोचनके समय शारीरिक स्फूर्तिको समाप्त कर देती है। इस प्रकार यह स्त्री मनुष्यके सर्वस्व मन, वचन, धन भीर तनरूप सारका सर्वाङ्गसे धपकर्षण करनेवाली है, तथा जो मायाकी मूर्त्ति है भीर कामकी जूिता है - काम-ज्वर उत्पन्न करनेवाली है, ऐसी स्त्रीसे मनुष्यके मुखकी पूर्ति। कैसे हो सकती है, ग्रथित् कभो नहीं हो सकती।।२=॥

हावे च भावे धृतिकत्तदावे राजी चमा ब्रह्मगुर्गोकनावे । दुरिङ्गितं भृरि चकार तात्रत्र तस्य किञ्चिद्विकार भावम्॥२६॥

इस प्रकार विवार-युक्त ब्रह्म वर्य क्य ग्रद्धितीय गुणवाली नावमें बैठे हुए सुदर्शनको डिगानेवाले तथा उसके घेंग्रं रूप सघन वनके जलानेके लिए दावाग्रिका काम करनेवाले ग्रनेक प्रकारके हाव-भाव करनेमे समर्थ उस रानीने बहुत बुरी-बुरी चेष्टाए की, कन्तु सुदर्शनके मनको जरा भी विकार रूप नहीं कर सकी ॥२६॥

> यदच्छयाऽनुयुक्तापि न जातु फलिता निर । तदा विलच्चमावेन नगादेतीश्वरीत्वरी ॥३०॥

श्रपनी इच्छानुसार निरकुशरूपसे काम-भाव जागृत करने वाले सभी उपायोके कर लेने पर भी जब सुदर्शनके साथ सगम करने मे उसकी कोई भी इच्छा सफल नहीं हुई, तब वह दुराचारिएी रानी निराशभावसे इस प्रकार बोली ॥३०॥

उत्सातांत्रिपवद्धि निष्फलमितः सञ्जायते चुम्बितं पिष्टोपात्तशरीरवच लुलितोऽध्येवं न याति स्मितम् । सम्भृष्टामरवद्धिसर्जनमतः स्याद्दासि अस्योचितं भिन्नं जातु न मे दगन्तशरकेश्चेतोऽस्य सम्वर्भितम् ॥३१॥ हे बासी, मेरा चुम्बन उन्नडे हुए बृक्षके समान इप पर नेप्फल हो रहा है, बार-बार गुद-गुदाये जाने पर भी आहेकी पेट्टोंसे बने हुए शरीरके समान यह हास्यको नही प्राप्त हो रहा है, वैराग्यरूप कवचसे सुरक्षित इसका चित्त मेरे तीष्टण कटाक्ष-इप वाणोंसे जरा भी नहीं भेदा जा सका है, इसलिए हे सन्ति, विष्टत हुए देव-बिम्बके समान अब इसका वियजन करना ही उचित है।।३१।।

सिन्नशम्य वची राह्याः पणिडता खिल्हा हिदि । सम्मिन्नि समाहाही विपदासाठिक सम्पदि ॥३२॥

इस प्रकार कहे गये रानोके वचन सुनकर बह पण्डिता दासी अपने हृदयमे बहुत हो दुखी हुई और विचारने लगो कि मैंने रानोके सुखके लिए जो काय किया था, ग्रहो, वह ग्रब दोनों की विपत्तिका कारण हो गया है, ऐसा विचार करती हुई रानो से बोली ॥३२॥

सुभगे शुभगेहिनीतिसत्समयः शेषमयः स्वयं निशः। किषु यात्रकलां कलामये परमस्यापरमस्य हानये॥३३॥

है सौभाग्यवती रानीजी, श्राप उत्तम गृहिए हैं, स्वय जना विचार तो करें, इस समय रात्रि व्यतीत हो रही है श्रीर प्रभात-काल हो रहा है, इस समय कौनसी कलामयी बात (करामान) की जाय कि इस विपत्तिसे छुटकारा मिल सके ॥३३॥

सिवधानिमवाड्यान्तं यन्नेने नं निगोपय । येन केन प्रकारेण वानारूपेण सञ्जय ॥३४॥ इसलिए मब तो उत्तम निघान (भण्डार) के समान प्रतिभासित होनेवाले इसे यहीं कही पर साववानीके साथ सुरक्षित रखो, या फिर जिस किसो प्रकारने वामाकाके द्वारा (त्रिया-चरित फैनाकर) इस माई मापत्तिको जी निका प्रयत्न करो ॥३४॥

आत्रजताऽऽत्रजत त्यरितिमतः मो द्वाःस्थजनाः कोऽयमधितः ॥
मुक्त कञ्चु को दंशनशीलः स्वयमसरल वलनेनाधीलः ।
भुजगोऽयं महमाऽम्यन्तिरतः, आत्रजताऽऽत्रजत त्यरितिमतः ॥१॥
आरिह्नपोऽस्माकं योञ्यमनाक्कृसुमन्धयतामिसर्तुमनाः ।
कामलनामिति गच्छन्यभितः, आत्रजताऽऽत्रजत त्यरितिमतः ॥२॥
सरहिनिरिन्दुविन्दुमरनाति कएटकेन विद्धे यं जातिः ।
विषयोगोऽस्ति सुशायाः सरितः, आत्रजताऽऽत्रजत त्वरितिमतः ॥३॥
निष्क सयताऽविलम्बमेनमिदमस्माकं चित्तमनेन ।
भूराकुलताया भवति हि तदाऽऽत्रजताऽऽत्रजत त्वरितिमतः ॥४॥

तब रानीने त्रिया-चरित फैलाना प्रारम्भ किया भीर जोर-जोरसे चिल्लाने लगो – हे द्वारपाल लोगो ! इघर शीझ ग्राम्रो, शीझ म्राम्रो, देखो – यहां यह कौन सपंरूप भुजग (जार लुच्वा) पापो म्रागया है, जो मुक्त-कञ्चुकश है, दशन-शीलर है भीर कुटिल चाल चलनेवाला है। यह महाभुजग

सापके पक्षमे काचनी रहित, सुदर्शनके पक्षमें बस्त-रहित ।
 काटनेको उद्यत ।

सहसा भीतर आगर। है। द्वारपालो, जल्दी इष्ट आश्रो श्रोव इस बदमाश लुच्चे रूप सपंको बाहिर निकालो। यह मेरा शश्च बन्कर भाया है, जो फूलोके रसको अभिसरए करनेवाले भौरेके समान मुक्त कामलताके चारों थोर मंडरा रहा है। द्वारपालो, शीझ इघर धाथो थीर इसे बाहिर निकालो। जंसे तीक्ष्ण किरएगेंवाला सूर्यं चन्द्रमाकी कान्ति-बिन्दुको खा डालता है, उसी प्रकार यह मेरी चन्द्र-तुल्य मुख-धाभाको खानेके लिए उद्यत है, जंसे चमेली काटोसे विधकर दुदंशाको प्राप्त होती है, बैसे ही मैं भी इसके नख रूप काटोसे वेधी जारही हूँ थीर अमृतकी सरिता में विषके सयोगके समान इसका मेरे साथ यह कुसयोग होने जा रहा है, सो हे द्वारपालो, शीझ इधर आश्रो और इसे अविलम्ब यहाँसे निकालो। इसके द्वारा हमारा चित्त अत्यन्त आकुल-च्याकूल हो रहा है। १९-४।।

राज्ञ्या इदं पूत्करणं निशम्य मटैरिहाऽऽगत्य धतो द्रुतं यः । राज्ञोश्यतः प्रापित एवमेतैः किलाऽज्लपद्भिर्बहुशः समेतैः ॥३४॥

रानीकी इस प्रकार करुए। पुकारको सुनकर बहुतसे सुभट लोग दोड़े हुए द्याये धौर सुदर्शनको पकड कर नाना प्रकारके सपशब्द कहते हुए वे लोग उसे राजाके धामे ले गये।।३४॥

श्रहो धूर्वस्य घौत्यं निभालयताम् ॥ स्थायी ॥ इस्ते जनमाला हृदि हाला स्वार्थकृतोऽसौ वञ्चकता ॥१॥ श्रन्तो भोगश्चगुपरि तु योगो बक्रदृत्तिर्वृतिनो नियता ॥२॥ दर्पवतः सर्पस्येत्रास्य तु वक्रगतिः सहसाध्वगता ॥३॥ अधभू राष्ट्रकएटकोऽयं खलु विषदे स्थितिरस्यामिमता ॥४॥

सुदर्शनको राजाके आगे खड़ाकर सुभट बोले — आहो, इस धूर्त्तको धूर्त्तता तो देखो — जो यह हाथमे तो जपमाला लिए हैं और हृदयमें भारी हालाहल विप भरे हुए है। अपने स्थार्थ-पूर्तिके लिए इसने कैसा ववकपना (ठगपना) धारए। कर रक्खा है ? यह ऊपरसे बगुले के समान योगी वृती बन रहा है और धन्तरगमे इसके भोग भोगनेको प्रबल लालसा उमड़ रही है। विषके दर्पसे फुंकार करनेवाले सपंके समान इसकी कुटिल गिन का आज सहसा पता चल गया है। यह पापी सारे राष्ट्रका कण्टक है। इसका जीवित रहना जगत्की विपत्तिके लिए है। १९-४।।

राजा जगाद न हि दर्शनमस्य मे स्या-देताहशीह परिणामवनोऽस्ति लेश्या । चाराडाल एव स इमं लभतामिदानीं राज्ये ममेहगपि धिरदुरितैकधानी ॥३६॥

सुभटोंकी बात सुनकर राजा बोला — मैं ऐसे पापोका मुख नहीं देखना चाहना। स्रोफ, ऊरसे सम्य दिखनेवाले इस दुष्टके परिणामोंमें ऐसी खोटो लेश्या है — दुर्मावना है ? अभो तुरन्त इसे चाण्डालको सौंगो, वहो इसकी खबर लेगा। मेरे राज्यमें भी ऐसे पारी लोग बसते हैं ? मुक्ते आज ही ज्ञात हुमा है। ऐसे नीच पुष्पको चिक्कार है। ३६॥

श्रीमान् श्रेष्ठिचतुर्भुजः स सुषुवे भूरामलेत्याह्वयं वाणीभूषणवर्णिनं घृतवरी देवी च यं धीचयम् ॥ तेन प्रोक्तसुदर्शनस्य चित्तते व्यत्येत्यसौ सत्तमः राज्ञः श्रेष्ठिवराय कोषविधिवाक् सर्गः स्वयं सप्तमः ॥

इस प्रकार श्रीमान् सेठ चतुर्भुजजी ग्रीर घृतवरीदेवीसे उत्पन्न हुए वाणीभूषण, बालब्रह्मनारी प० भूरामल वर्तमान मृति ज्ञानसागर-विरचित इस सुदर्शनोदय काव्यमें राजा-द्वारा सुदर्शन सेठको मारनेको ग्राजा दो जानेका वर्णन करनेवाला सातवा सर्ग समाप्त हुग्रा।



## अथ अष्टमः सर्गः

अन्तःपुरं द्वाःस्थनिरन्तरायि सुदर्शनः प्रोषधसम्प्रिधायी । विञ्चैरवाचीत्यवटः प्रयोगः स्यादत्र कश्चित्त्वपरो हि रोगः ॥१॥

जब उपर्युक्त घटना नगर-निवासियोंने सुनी तो कितने ही जानकार लोगोंने कहा — भन पुर पर तो निरन्तराय द्वारपालों का पहरा रहता है, भोर मुदर्शन सेठ पर्वीके दिन प्रोषवोपत्राम धारण कर स्मशानमें रहता है, किर यह भघटनोय घटना कैमे घट सकती है ? इसमें तो कोई दूसरा ही रोग ( रहस्य ) प्रतोत होता है ॥१॥

रमसानमासाद्य कुतोऽि सिद्धिरुपार्जिताऽनेन सुमित्र विद्धि । कः कामबाखादतिवर्तितः स्यादित्थं परेख प्रकृता समस्या ॥२॥

विज्ञजनोंका उक्त वक्तव्य सुनकर कोई मनचला व्यक्ति बोला – मित्र, ऐसा प्रतीत होता है कि स्मशानमे रहकर सुदर्शनने किसी तास्पाविशेषसे कोई सिद्धि प्राप्त कर लो है श्रीय उसके द्वारा यह अन्तः पुर में पहुंच गया है। यह तुम सत्य समफो, क्योंकि इस संसारमें कामके वाएगोंसे कौन प्रञ्चता रह सकता है। इस प्रकार किसी पुरुषने प्रकृत समस्याका समाधान किया ॥२॥

मनाङ् न भूपेन कृतो विचारः किचन्महिष्याश्च भवेद्विकारः । चेष्टा स्त्रियां काचिदचिन्तनीयाऽवनाविहान्यो निजगौ महीयान् ॥

उस पुरुषकी बातको सुनकर तीसरा समभदार व्यक्ति बोला - राजाने इस घटना पर जरासा भी विचार नहीं किया कि कहीं यह रानीका ही कोई षड्यत्र न हो (ग्रीर विना विचारे ही सुदर्शनको मारनेकी ग्राज्ञा देदी)। इस ससारमे स्त्रियोकी कितनी ही चेष्टाएँ ग्रचिन्तनीय होती हैं ॥३॥

विचारजाते स्विदनेकरूपे जनेषु वा रोषमितेऽपि भृषे । सुदर्शनोऽकारि विकारि हरते जानन्ति सम्यग्विभवो रहम्ते ॥४॥

इस प्रकार लोगोमें इधर अनेक रूपसे विचार हो रहे थे भीर उधर राजाने रोषमे आकर सुदर्शनको मारनेका आदेश दे दिया। लोग कह रहे थे कि इसका यथार्थ रहस्य तो सर्वज्ञ प्रभु ही भली-भांति जानते हैं।।४॥

कृतान प्रहारान् समुदीच्य हारायितप्रकारांस्तु विचारघारा । चाराडालचेतस्युदिता किलेतः सविस्मये दर्शकसञ्चयेऽतः ॥४॥

राजाकी पाज्ञानुमार सुदर्शनको मारनेके लिए चाण्डाल द्वारा किये गये तलवारके प्रहार सुदर्शनके गलेमें हाररूपसे

परिशात हुए देखकर दर्शक लोगोंको बडा आश्चर्य हुआ, स्रोर उस चाण्डालके चित्तमे इस प्रकारकी वक्ष्यमाण विचार-धारा प्रवाहित हुई ॥५॥

श्रद्दो ममासिः प्रतिपचनाशी किलाहिराशीविष श्राः किमासीत् । मृणालकल्पः सुतरामनल्प-तृलोक्ततल्पं प्रति कोन्त्र कल्पः ॥६॥

श्रहो, श्राशोविष सर्पके समान प्रतिपक्षका नाश करनेवाली मेरी इस तलवारको श्राज क्या हो गया ? जो रुईके विशाल गद्दे पर कमल-नालके समान कोमल हार बनकर परिगात हो रहीं है ? क्या बात है, कुछ समभ नहीं पडता ।।६।।

एवं समागत्य निवेदितोऽभूदेकेन भृषः सुतरां रुषोभूः । पापिएडनस्तस्य विलोकयामि तन्त्रायितत्वं विलयं नयामि ॥७॥

यह सब दृश्य देखनेवाले दर्शकोमेसे किसी एक सेवकने जाकर यह मब वृत्तान्त राजामे निवेदन किया, जिसे सुनकर राजा और भी अधिक रोषको प्राप्त हुआ। और बोला – मैं भभी जाकर उस पाखण्डीके तंत्र-पाण्डित्य (टोटा-जादू) को देखता हूँ भीर उसे समाप्त करता हूं।।७।।

राह्याः किल स्वार्थपरायणत्वं विज्ञोक्य भूपस्य च मौद्ध्यसत्त्वम् । धर्मस्य तत्त्वं च ममीच्य तावत्सुदर्शनोऽभूदितिक्ल्टप्तभावः ॥८॥

इधर सुदर्शन रानीकी स्वार्थ-परायणता ग्रीर राजाकी मूढ़ताका अनुभव कर एव धर्मका माहात्म्य देखकर मनमें वस्तु-तत्त्व का चिन्तवन करने लगा ॥६॥ म्बर्यामिति याबरुपेत्य महीशः मारणार्थमस्यात्तनयी सः । सम्बभृव वचनं नमसोऽपि निम्नरूपतस्तत्स्मयलोपि ॥६॥

इतनेमे आकर श्रीर सुदर्शनको मारनेके लिए हाथमें तलवार लेकर राजा ज्यों ही स्वय उद्यत हुग्रा कि तभी उसके श्रीभानका नाश करनेवाली श्राकाश-वाणी इस प्रकार प्रकट हुई ॥६॥

जितेन्द्रियो महानेष स्वदारेष्वस्ति तोषवात् । राजितरीच्यतामित्थं गृहच्छिद्रं परीच्यताम् ॥१०॥

हे राजन्, यह सुदर्शन अपनी ही स्त्रीमे सन्तुष्ट रहनेवाला महान् जितेन्द्रिय पुरुष है, ग्रर्थात् यह निर्दोष है। ग्रपने ही घरके छिद्रको देखो ग्रीर यथार्थ रहस्यका निरोक्षण करो ॥१०॥

निशम्येदं महीशस्य तमो विलयमभ्यगात् । हृदये कोऽप्यपूर्वो हि प्रकाशः समभूतदा ॥११॥

इस आकाश-वाणीको सुनकर राजाका तुरन्त सब प्रज्ञान-श्रन्धकार नष्ट हो गया धौर उसके हृदयमे तभी कोई अपूर्व प्रकाश प्रकट हुआ और वह विचारने लगा ।।११।।

## कवालीयो राग:--

समस्ति यताऽत्रमनो नृनं कोऽपि महिमुध्न्यहो महिमा ।।स्थायी।। न स विलापी न मुद्रापी दृश्यवम्तुनि किल कदापि । समन्तात्तत्र विधिशापिन्यदृश्ये स्वातमनीव हि या ।।समस्ति० १।।
नरोत्तमवीनता यस्मान्न भोगाबीनता स्वस्मात् ।
सुभगतमप्रचिणम्तस्मात् किं करोत्येव माप्यहिमा ।।समस्ति०२।।
न दक् खलु दोपमायाता मदानन्दा समा याता ।
कापि बाधा समायाता द्रुमालीवेष्यते सहिमा ।।समस्ति०।।३।।
इयं भ्राशितास्त्यभितः कएटकर्यत्पदो रुदितः ।
स चर्मसमाश्रयो यदितः कृतः स्यात्तस्य वानहिमा ।।समस्ति० ४।।

श्रहों, निश्चयसे इस मही-मण्डल पर जितेन्द्रिय महागुरुषों की कोई अपूर्व ही महिमा है, जो इन बाहिरी हश्य वस्तुस्रों पर प्रतिक्रलताके समय न कभो विलाप करते हैं श्रीर न अनुक्रलताके समय हिंवत ही होते हैं। वे तो इस सम्पत्ति-विपत्तिको अहश्य विधि (दव या कमें) का शाप समक्षकर सर्व भोरसे अपने मनका निग्रह कर अपने आत्म-चिन्तनमें निमग्न रहते हैं। ऐसे पुरुषोत्तम तो भगवद्-भिक्तमें यतः तत्पर रहते हैं, अतः उनके भोगोकी अधीनता नहीं होती। जैसे पुरुषोत्तम कृष्णके वाहन वंनतेय (गरुड) के आश्रित रहनेवाले जीव भोगो (सपी) से अस्पृष्ट रहते हैं। जो अति उत्तम गरुड़रूप धमंका पक्ष अगीकार करता है, उसका दुर्जनरूप सर्प क्या कर सकता है? ऐसे धामिक पुरुष को हिट किसोके दोष देखनेकी भोर नहीं जाती, उसका सारा समय सदा आनन्दमय बीतता है। यदि कदाचित् पूर्व पापके उदयसे कोई बाधा या भी जाय, तो वह वृक्ष पक्ति पर पड़े हुए पालेके समान सहजमें निकल जाती है। यद्यपि यह सर्व पृथ्वी

कण्टकोसे व्याप्त है, तथापि जिसके चरण चमड़ेकी जूतियोंसे युक्त हैं, उसको उन कांटोंसे क्या बाधा हो सकती है ॥१-४॥

इत्येवं बहुशः स्तुत्वा निपपात स पादयोः । त्र्यागः संशुद्धये राजा सुदर्शनमशत्मनः ॥१२॥

इस प्रकार बहुत भक्ति-पूर्वक सुदर्शनकी स्तुति करके वह राजा अपने अपराधको क्षमा करानेके लिए महात्मा सुदर्शनके चरणोंमे पड़ गया और बोला ॥१२॥

हे सुदर्शन मया यदुत्कृतं चम्यतामिति विमत्युपार्जितम् । हुचु माहतमसा समावृतं त्वं हि गच्छ कुरु राज्यमण्यतः ॥१३॥

हे सुदर्शन, मैंने कुबुदिके वश होकर जो तुम्हारा अपराध किया है, उसे क्षमा करो । मैं उस समय मोहान्वकारसे समावृत (घरा हुआ) था। (अब मुभे यथार्थ प्रकाश प्राप्त हुआ है।) जाओ ग्रीर ग्राजसे तुम्हीं राज्य करो।।१३॥

इत्यस्योपित सञ्जगाद स महान् भो भूप किं मापसे, को दोषस्तव कर्मणो मम स वै सर्वे जना यद्वशे। श्रीमाजा भवतोचितं च कृतमस्त्येतज्जगद्धे तवे, दण्डं चेदपराधिने न नृपतिर्दयात्स्यितिः का मवेत्॥१४॥

राजाकी बात सुनकर उस सुदर्शन महापुरुषने कहा - हे राजन, यह माप क्या कह रहे हैं ? भापका इसमें क्या दोष है ?

यह तो निश्चयसे मेरे ही पूर्वोपाजित कर्मका फल है, जिसके कि वशमें पड़कर सभी प्राग्गी कब्ट भोग रहे हैं। प्राप श्रीमान्ते जो कुछ भी किया, वह तो उचित ही किया है भौर ऐसा करना जगत्के हितके लिए योग्य ही है। यदि राजा भपराधी मनुष्यको दण्ड न दे, तो लोककी स्थिति (मर्यादा) कैसे रहेगी ।।१४॥

हे नाथ मे नाथ मनान्त्रिकारश्चेतस्युतैकान्ततया विचारः। शत्रुश्च मित्रं च न कोऽपि लोके हृष्यजनोऽज्ञो निपतेच शोके ॥१५॥

हे स्वामिन, इस घटनासे मेरे मनमें जरा-सा भी विकार नहीं है (कि भापने ऐसा क्यों किया ?) मैं तो सदा ही एकान्त-रूपसे यह विचार करता रहता हूं कि इस लोकमे न कोई किसी का स्थायी शत्रु है और न मित्र ही। श्रज्ञानी मनुष्य व्यथं ही किसीको मित्र मानकर कभी हिष्त होता है और कभी किसीको शत्रु मानकर शोकमे गिरता है।। ११।।

लोके लोकः स्वार्थमावेन नित्रं नोचेच्छत्रः सम्भवेनात्र चित्रम् । राज्ञी माता मह्मपस्तूक्तकेत् रुष्टः श्रीमान् प्रातिक्रन्यं हि हेतुः॥

इस ससारमें लोग स्वार्थ-साधनके भावसे मित्र बन जाते हैं भीर यदि स्वार्थ-सिद्ध संभव नहीं हुई, तो शत्रु बन जाते हैं, सो इसमें भारचर्यं की कोई बात नहीं है। (यह तो संसारका नियम ही है।) श्रीमती महारानीजी मेरी माता हैं भीर श्रीमान् महाराज मेरे पिता हैं। यदि भाप लोग मेरे ऊपर रुष्ट हों, तो इसमें मेरे पूर्वोपाजित पापकर्मका उदय ही प्रतिकृतता का कारण है।।१६॥ वस्तुतस्तु मदमात्सर्याद्याः शत्रवोऽङ्गिन इति प्रतिपाद्याः । तज्जयाय मतिमान् धृतयुक्तिरस्तु सैव खबु सम्प्रति द्वक्तिः ॥१७

इसलिए वास्तवमे मद, मास्सर्य मादि दुर्भाव ही जीवोंके यथार्थ शत्रु है, ऐसा समकता चाहिए भीर उन दुर्भावोंको जीतने के लिए बुद्धिमान् मनुष्यको धैर्य-युक्त होकर प्रयत्न करना चाहिए । यह उपाय हो जीवकी वास्तविक मुक्तिका माज सर्वोत्तम मार्ग है ॥१७॥

सुखं च दुःखं जगतीह जन्तोः स्वकर्मयोगाद् दुरितार्थमन्तो । मिष्टं सितारवादन श्रास्यमस्तु तिक्तायते यन्मरिचाशिनस्तु ॥१८

हे दुरित-(पाप-) विनाशेच्छुक महाराज, इस जगत्में जीवों के सुख ग्रीर दु:ख ग्रपने ही द्वारा किये कर्मके योगसे प्राप्त होते है। देखो मिश्रोका ग्रास्वादन करने पर मुख मीठा होता है ग्रीर मिर्च खानेवालेका मुख जलता है।।१८।।

विज्ञो न सम्पत्तिषु हर्षमेति विपत्सु शोकं च मनागथेति । दिनानि ऋत्येति तटस्य एव स्वशक्तितोऽसी कृतवीर्थसेवः ॥१६॥

संसारका ऐसा स्वभाव जानकर ज्ञानी जन सम्पत्तियोंके आने पर न हर्षको प्राप्त होता है श्रीर न विपत्तियोंके शानेपर रचमात्र भी शोकको प्राप्त होता है। किन्तु वह दोनों ही अवस्थाश्रोमें मध्यस्थ रहकर अपने जीवनके दिन व्यतीत करता है श्रीर श्रपनी शक्तिके अनुसार धर्मरूप तीर्थकी सेवा करता रहता है।।१६॥ यद्वा निशाऽद्वशस्थितिबद्विपत्ति सम्पत्तिपुग्मं च समानवित्ति । सतां प्रवृत्तिः प्रकृतानुरागा सन्ध्येव बन्ध्येव विभृतिभागात् ॥२०॥

श्रयवा जैसे रात्रि और दिनके बीचमें रहनेवाली सन्ध्या सदा एक-सी लालिमाको घारण किये रहती है, उसी प्रकार सज्जनोंकी प्रवृत्ति भी सम्पत्ति और विपत्ति इन दोनोंके मध्य समान भावको घारण किये रहती है। वह एकमें धनुराग और दूसरेमें विराग-भावको प्राप्त नहीं होती ॥२०॥

मोहादहो पश्यति बाह्यवस्तुन्यङ्गीति सौस्यं गुणमात्मनस्तु । अमाद्यथाऽञ्काशगतेन्दुविम्बनङ्गीकरोति प्रतिवारिडिम्बः ॥२१॥

ग्रहो भारवर्य है कि सुख जो भपनी भारमाका गुए है, उसे यह ससारी प्राणो मोहके वश होकर बाहिरी वस्तुश्रोमे देखता है ? भर्यात् बाहिरी पदार्थों में सुसको कल्पना करके यह भज्ञ प्राणी उनके पीछे दोड़ता रहता है। जैसे कोई भोला बालक भाकाश-गत चन्द्रबिम्बको भ्रमसे जलमें भ्रवस्थित समभकर उसे पकड़नेके लिए खट्यटाता रहता है।।२१॥

घरा पुरान्ये रुररीकृता वाऽसकाविदानीं मवता धृता वा । स्वदारसन्तोषवतो न भोग्या ममावुना निवृतिरेव योग्या ॥२२॥

भीर महाराज, भापने जो मुक्ते इस राज्यको प्रह्मा करने के लिए कहा है, सो इस पृथ्वीको पूर्वकालमें प्रन्य प्रनेकों राजाधोंने अंगीकार किया है, अर्थात् भोगा है भीर इस समय भाप इसको भोग रहे हैं, इसलिए स्वदार सन्तोष वतके घारण करनेवाले मेरे यह भोगने-योग्य नहीं है। ग्रब तो निवृंति (मृक्ति) ही मेरे योग्य है।।२२॥

> इत्युपेवितसंमारो विनिवेय महीपतिम् ! जगाम धाम किञ्चामी निवेद्यितुमङ्गनाम् ॥२३॥

इस प्रकार राजासे अपना अभिप्राय निवेदन कर ससारसे उदासीन हुआ वह सुदर्शन अपना अभिप्राय अपनी जीवन-सिगिनी मनोरमासे कहनेके लिए अपने घर गया ॥२३॥

माया महतीयं मोहिनी भवभाजीऽहो माया ॥स्थायी॥
भवति प्रकृतिः समीचणीया यद्व शगस्य सदाया ।
निष्फललतेव विचाररहिता स्वल्पप व्लवच्छाया ॥
दुरितसमारम्भप्राया ॥ माया महतीयं० ॥१॥
यामवाप्य पुरुषोत्तमः स्म संशेतेऽप्यहिशय्याम् ॥
इह सत्याशंसा पायत् ॥ माया महतीयं० ॥२॥
उमामवाप्य महादेवोऽपि च गत्वाऽपत्रपतायाम् ॥
इस सत्याशंसा पायत् ॥ माया महतीयं० ॥२॥
उमामवाप्य महादेवोऽपि च गत्वाऽपत्रपतायाम् ॥
इस्तिन्ध्रित्तेवोपायात् ॥ माया महतीयं० ॥३॥
अपवर्गस्य विरोषकारिणी जनिभूराकुलतायाः ॥
अद्विनिष्ठिती सत्तायाः ॥ माया महतीयं० ॥॥॥

मागमें जाते हुए सुदर्शन विचारने लगा - घहो यह जगत् की मोहिनी माया ससारा जीवोको बहुत बड़ो निधि-सी प्रतीत होती है ? जो पुरुष इस मोहिनी मायाके वशको प्राप्त हो जाता है, उसकी प्रकृति बड़ी विचारणीय बन जाती है। जैसे पाला-पड़ी हुई लता फल-रहित, पक्षि-सचार-विहीन ग्रीर ग्रह्प पत्र वा म्रत्य छ।यावाली हो जाती है, उसी प्रकार मोहिनो मायाके जालमे पडे हुए प्राग्तिकी प्रवृत्ति भी निष्फल, विचार-शून्य, स्वल्प स्कृतवाले एव पाप-बहुल समारम्भवालो हो जाती है। देखो – इस मोहिनी मायारूप लक्ष्मीको पाकर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भी नागराय्या पर मोये, जो कि कंसके संहारक थे, जिनके कि एक इशारे मात्रसे इस घरातल पर बडेसे बडे योदा भी भयभीत हो जाते ये श्रीर सत्यभामा जैसी सती पट्टरानीको दु:ख भोगना पडा । जब इस मायाके योगसे श्रीकृष्णकी ऐसी दशा हुई, तो फिर अन्य लोग यदि इसके सयोगसे बनावटी चेष्टावाले, भयभोत श्रीर सत्यके पक्षसे रहित हो जावें, तो इसमें क्या प्राश्चर्य है। जिस मायामें फंसकर महादेवजी अपने शरोरमें भस्म लगाकर पशुपतिपनेको प्राप्त हो गये, विषको खाया भीर निर्लज्जता अंगीकार कर पावंतीसे रमए करने लगे. तो फिर अन्यं जनोंकी तो बात हो क्या है ? यह माया अपवर्ग ( मोक्ष ) का विरोध करनेवाली है, धाकुलताको उत्पन्न करनेवाली है, जड़बुद्धि जलबीश्वर (सभुद्र) की पुत्री है भीर कमल-निवासिनी है, अर्थात् क ( झारमा ) के मल जो राग-देवादि विकारी भाव हैं, उनमें रहनेवाली हैं, एव सज्जनताका विनाश करनेवाली है। ऐसी यह संसारकी माया है। ( मुक्ते ग्रब इसका परित्याग करना हो चाहिए ) ॥१-४॥

एवं विचिन्तयन् गत्वा पुनरात्मरमां प्रति । सक्तं समुक्तवानेवं तत्र निम्नोदितं कृती ॥२४॥

इस प्रकार चिन्तवन करता हुन्ना वह कृती सुदर्शन घर पहुँच कर अपनी प्राणिप्रया मनोरमाके प्रति ये निम्नलिखित सुन्दर वचन बोला ॥२४॥

अर्थाङ्गिन्या त्वया सार्थ हे प्रिये रिमतं बहू । अथुना मन्मनःस्थाया ऋतुकालोऽस्ति निर्देतेः ॥२५॥

हे प्राग्पिये, ग्राज तक मैंने तेरी जैसी मनोहारिग्री भ्रधीं ज्ञिनीके साथ बहुत सुख भोगा। किन्तु ग्रब मेरे मनमें निवास करनेवाली निवृंति (मुक्तिलक्ष्मी) रूप जीवन-सहचरीका ऋतु-काल ग्राया है।।२४।।

निशम्येदं मद्रभावात् स्वप्राखेश्वरभाषितम् ॥ मनोरमापि चतुरा समाह समयोचितम् ॥२६॥

श्रपने प्रारोश्यरके उपर्युक्त वचन सुनकर वह चतुर मनोरमा भी प्रत्यन्त भद्रताके साथ इस प्रकार समयोचित वचन बोली ॥२६॥

प्राणाधार भवांस्तु मां परिहरेत्सम्बाञ्जया निर्दे तेः, किन्त्वानन्दनिबन्धनस्त्वद्परः को मे कुलीनस्थितेः।

नाहं त्वत्सहयोगमुज्भितुमलं ते या गतिः सैव मेऽस्त्रार्वाभूयतया चरानि भवतः साम्निध्यमस्मिन् क्रमे ॥२७॥

हे प्राणाचार, ग्राप तो मुक्तिलक्ष्मीकी वाछासे मेरा परि-त्याग करनेको तैयार हो गये, किन्तु मुक्त कुलोन-वशजा नारीके लिए तो तुम्हारे सिवाय ग्रानन्दका कारण ग्रीर कौन पुरुष हो सकता है ? इसलिए मैं तुम्हारे सहयोगको छोड़नेके लिए समर्थ नही हू। तुम्हारो जो गित, सो हो हमारी गित होगी, ऐसा मेरा निश्चय है। यदि ग्राप साधु बनने जा रहे हैं, तो मै भी ग्रापके चरणोके समीप ही ग्रायिका बनकर विचरण करूगी ॥२७॥

सम्फुल्लतामितोऽनेन वदने करयोरपि । सुदर्शनः पुनः प्रीत्या जगाम जिनमन्दिरम् ॥२≈॥

मनोरमाके ऐसे प्रेम-परिपूर्ण हढ-निश्चयवाले वचन सुनकर प्रत्यन्त प्रफुहिन मुख होकर वह मुदर्शन ग्रपने दोनों हाथोंमें पुष्प लेकर प्रसन्नतापूर्वक भगवान्की पूजन करनेके लिए जिन-मन्दिर गया ॥२६॥

जिनयज्ञमहिमा ख्यातः ॥ स्थायी ॥
मनोवचनकायैर्जिनपूजां प्रकृरु ज्ञानि आतः ॥१॥
मुदाञ्दाय मेकोऽम्बुजकलिकां पूजनार्थमायातः ॥२॥
गजपादेनाञ्चनि मृत्वाऽसी स्वर्गसम्पदां बातः ॥३॥
भूरानन्दस्य यथाविबि तत्कर्ता स्यात्किम् नातः ॥॥॥

ग्रहो ज्ञानी भाई, जिन-पूजनकी महिमा संसारमें प्रसिद्ध है, ग्रतएव मन, वचन, कायसे जिन-पूजन करनी चाहिए। देखो-(राजगृह नगरमें जब महाबीर भगवान्का समवसरण ग्राया और राजा श्रेणिक हाथी पर सवार होकर नगर-निवासियोंके साथ भगवान्की पूजनके लिए जा रहे थे, तब) प्रमोदसे एक मेदक कमलकी कलीको मुखमे दाबकर भगवान्की पूजनके लिए चला, किन्तु मार्गमें हाथीके पैरके नीचे दबकर मर गया और स्वर्ग-सम्पदाको प्राप्त हुमा। जब मेदक जैसा एक शुद्र प्राणी भी पूजनके फलसे स्वर्ग-लक्ष्मीका भोक्ता बना, तब जो भव्यजन विधिपूर्वक जिन-पूजनको करेगा, वह परम ग्रानन्दका पात्र क्यों नही होगा? ग्रतएव हे ज्ञानो ज्नो, मन वचन कायसे जिन-पूजनको करो।।१-४।।

जिनेश्वरस्याभिषवं सुदर्शनः प्रसाध्य पुजां स्तवनं दयाधनः । श्रथात्र नाम्ना विमलस्य वाहनं ददर्श योगीश्वरमात्मसाधनम् ॥

दयास्प धनके घारण करनेवाले उस सुदर्शनने जिन-मदिर में जाकर जिनेश्वर देवका श्रीभषेक किया, मिक्तभावसे पूजन श्रीर स्तवन किया। तदनन्तर उसने जिन-मन्दिरमें ही जिराज-मान, आत्म-साधन करनेवाले विमलवाहन नामके योगीश्वरको देखा ॥२६॥

चातकस्य तनयो धनाधनमपि निधानमधना निःस्वजनः । श्रुनिष्ठदीच्य ग्रुप्रदे सुदर्शन इन्द्रुविम्बमिन तत्र खञ्जनः ॥३०॥ उन मुनिराजके दर्शन कर वह सुदर्शन इस प्रकार अति हिषित हुमा, जिस प्रकार कि चातक-शिशु महामेघको देखकर, प्रथवा दिरद्र जन अकस्मात् प्राप्त निधान (धनसे भरे घड़े) को देखकर और चकोर पक्षी चन्द्र-विम्बको देखकर अत्यन्त प्रसन्न होता है।।३०।।

शिरसा सार्ध च स्वयमेनः समर्पितं मुनिपदयोस्तेन । इन्म्यां समं निवद्धौ इस्तौ कृत्वा हृद् गिरमपि प्रशस्तौ ॥३१॥

उस सुदर्शनने मुनिराजके चरणोंमें भक्ति-पूर्वक मस्तकको रखकर नमस्कार किया। उसने उनके चरणोंमें अपना मस्तक ही नही रखा, बल्कि उसके साथ अपने हृदयका समस्त पाप भी स्वयं सम्पित कर दिया। पुनः अपने दोनों हाथ जोड़कर दोनों नयनोंके साथ उन्हें भी मुनिराजके दोनो चरणोंमें सलग्न कर दिया और शुद्ध हृदयसे प्रशस्त वाणी-द्वारा उनकी स्तुति की ॥३१॥

> समाशास्य यतीशानं न चाशाऽस्य यतः क्वित् । पुनः स चेलालङ्कारं निश्चेलाचारमम्यगात् ॥३२॥

यतः इस सुदर्शनके हृदयमें किसी भी सांसारिक वस्तुके प्रित आशा (प्रिमिलाषा) नहीं रह गई थी, अतः उसने इला- (पृथ्वी-) के प्रलकार-स्वरूप उन यतीश्वरकी भली-भातिसे स्तुति कर स्वयं निश्चेल ग्राचारको वारण किया, प्रथित् वह विगम्बर मुनि बन गया। १३२।।

छायेव तं साञ्चानुवर्तमाना तथैव सम्यादितसम्बिधाना । तस्यैव साधोर्वचसः प्रमाणाजनी जनुःसार्थमिति ब्रुवाणा ॥३३॥

सुदर्शनके साथ वह मनोरमा भी छायाके समान उसका धनुकरण करती रही और उसके समान ही उसने भी उसीके साथ अभिषेक, पूजन, स्तवन ग्रादिके सर्व विधान सम्पादित किये। पुनः सुदर्शनके मुनि बन जाने पर उन्ही योगिराजके वचनोंको प्रमाण मानकर उसने भी ग्रपने नारी-जन्मको इस प्रकार (ग्रायिका) बनकर सार्थक किया।।३३।।

शुक्लैकवस्त्रं प्रतिपद्यमाना परं समस्तोपधिमुज्भिहाना । मनोरमाऽभृद्धुनेयमार्या न नग्नभावोज्यमवाचि नार्याः ॥३४॥

मनोरमाने प्रायिकाके व्रत ग्रंगीकार करते हुए समस्त परिग्रहका त्यागकर एक मात्र श्वेत वस्त्र घारण किया भीर वह भी मुदर्शनके मुनि बननेके साथ ही ग्रायिका बन गई। ग्रन्थकार कहते हैं कि यतः स्त्रीके दिगम्बर दोक्षाका सर्वज्ञदेवने विधान नहीं किया है, ग्रतः मनोरमाने एक श्वेत वस्त्र शरीर ढकनेके लिए रक्खा ग्रीर सर्व परिग्रहका त्याग कर दिया।।३४।।

महिषी श्रुत्वा रहस्यस्फुटिं सम्बिधाय निजजीवनत्रुटिम् । पाटलिपुत्रेऽभवद् व्यन्तरी प्राक् कदािष ग्रभभावनाकरी ॥३४॥

इधर धभयमती रानी रहस्य-भेदकी बात सुनकर अपने जीवनका अपघात करके मरी और पहले कथी शुभ भावना करनेके फलसे पाटलिपुत्र (पटना) नगरमें व्यन्तरी देवी हुई।।३४।। दासी समासाच च देवदत्तां वेश्यामसी तन्नगरेऽभजत्ताम् । वृत्तोक्तितोऽन्य तदीयचेतः सुदर्शनोचालनहेतवेऽतः ॥३६॥

रानीके अपघात कर लेने पर वह पण्डिता दासी भी धम्पानगरसे भागी और उसी पाटिलपुत्र नगरमें जाकर वहाकी असिद्ध देवदत्ता वेश्याको प्राप्त हो उसकी सेवा करने लगी। उसने अपने ऊपर बीते हुए सर्व वृतान्तको सुनाकर उस वेश्याका चित्त धुदर्शनको डिगानेके लिए तैयार कर दिया।।३६।।

श्रीमान् श्रेष्ठिचतुर्भुजः स सुषुवे भूरामलेत्याह्वयं बाखीभूषणवर्णिनं घृतवरी देवी च यं धीचयम् । तत्सम्प्रोक्तसुदर्शनस्य चरिते सर्गोऽसकावृत्तमो दम्पत्योरुभयोर्थ्यतीतिग्रुदगाद् दीचाविधानोऽष्टमः ॥

इस प्रकार श्रीमान् सेठ चतुर्भुजजी श्रीर घृतवरी देवीसे अहत्पन्न हुए वाणीभूषण, बालब्रह्मचारी पं० भूरामल वर्तमान श्रुनि ज्ञानसागर-विरवित इस सुदर्शनोदय काव्यमे सुदर्शन श्रीर अमनोरमाकी दीक्षाका वर्णन करनेवाला श्राठवां सर्ग समाप्त हुआ।



## श्रथ नवमः सर्गः

धरैव शय्या गगनं वितानं स्वबाहुमूलं तदिहोपधानम् । रविप्रतीपश्च निशासु दीपः शमी स जीयाद् गुखगह्वरीपः ॥१॥

पृथ्वी ही जिनकी शय्या है, आकाश ही जिनका चादर है, भपनी भुजाएँ ही जिनका तिकया है भीर रात्रिमें चन्द्रमा ही जिनके लिए दीपक है, ऐसे परम प्रशम भावके घारक, गुएए-गरिष्ठ साधुजन चिरकाल तक जीवे ॥१॥

भिन्नैव वृत्तिः करमेव पात्रं नोहिष्टमन्नं कुलमात्मगात्रम् । यत्रेव तिष्ठेत् स निजस्य देशः नैराश्यमाशा मम सम्मुदे सः॥२॥

भयाचित भिक्षा हो जिनके उदर-भरएाका साधन है; भपना हस्तलल ही जिनके भोजनका पात्र है, जो अनुह्ब्ट-भोजो हैं, भपना शरीर ही जिनका कुल-परिवार है, जहाँ पर बैठ जाये, वही जिनका देश है, निराशता ही जिनकी आशा या सफलता है, ऐसे साधुजन मेरे हर्षके लिए होवें ॥२॥

यही गिरेर्गह्वरमेव सौधमरएयदेशेऽस्य पुरप्रवीधः ! मृगादयो वा सहचारिणस्तु धन्यः स एवात्मसुर्वेकवस्तु ॥३॥ ग्रहो, गरण्य-प्रदेशनें ही जिन्हें नगरका बोध हो रहा है, गिरिकी गुकाको ही जो भवन मान रहे हैं, मृगादिक वन-चारी जीव ही जिनके सहवारी (मित्र) है, ऐसे सहज ग्राहम-मुखका उपभोग करनेवाले वे साधु पुरुष धन्य हैं ॥३॥

हारे प्रहारे ऽपि समानबुद्धियुपैति सम्पद्धिपदोः समुद्धि । मृत्युं पुनर्जीवनती समाणः पृथ्वीतसेऽसौ जयतादकाणः ॥४॥

जो गलेमे पहिराये गये हारमे श्रीर गले पर किये गये तलबारके प्रहारमे समान बुद्धिको रखते है, जो सम्पत्ति श्रीर विपत्ति दोनोमे ही हिषत रहते है, जो मृत्युको नवजीवन मानते है, ऐसे सुहिष्टिवाने साधुजन इस पृथ्वोतल पर सदा जयवन्त रहे ॥४॥

ज्ञानामृतं मोजनमेकवस्तु सदैव कर्मवपणे मनस्तु । दिशैव वामःस्थितिरस्ति येशं नमानि पादावहमाश्च नेपाम् ॥४॥

जिनका ज्ञानामृत ही एकमात्र भोजन है, जिसका मन सदा ही कर्मके क्षपए। करनेमें उद्यत रहता है, दशो दिशाए ही जिनके लिए वस्त्रस्वरूप हैं, ऐसे उन साधु-महात्माग्रोके चरणो को मैं शीन्न ही नमस्कार करता हूं ॥॥॥

स्त्रेणं तृणं तुन्यमुपाश्रयन्तः शत्रुं तथा मित्रतयाऽऽह्ययन्तः । न काश्चने काश्चनचित्रपृतिं प्रयान्ति येशमवृशा प्रवृत्तिः ॥६॥ इशीकसित्रहर्णेक्वित्राः स्वभावमस्भावनमावित्ताः । दिवानिशं विश्वदिते प्रवृत्ता निःस्वार्थतः संयमिनो नुमस्तान्॥७॥ जो नवयुवती स्त्रियोक परम अनुरागको तृ एक समान निःसार समभते हैं, जो शत्रुको भी मित्र रूपसे बाह्वानन करते हैं, जो कांचन (सुवर्ण) पर भी अपनी चित्तवृत्तिको कभी नहीं जाने देते हैं, जिनकी प्रत्येक प्रवृत्ति आिएामात्रके लिए कल्याएा-रूप है, अपनी इन्द्रियोका भली-भाति निग्रह करना हो जिनका परम धन है, अपने आत्म-स्वभावके निर्मल बनानेमे हो जिनका चित्त लगा रहता है, जो दिन-रान विश्वके कल्याएा करनेमे हो नि:स्वार्यभावसे सलग्न हैं, ऐमे उन परम सम्मी साधुजनोको हमारा नमस्कार है ॥६-७॥

इत्युक्तमाचारवरं दथानः भवन गिरां सम्बिषयः मदा नः । बनाद्वनं सम्ब्यचरत्सुवेशः स्वयोगभूत्या प्रवमान एषः ॥≈॥

इस प्रकार ऊपर कहे गये उत्कृष्ट श्राचारके धारण करने वाले वे सुवेष-धारी सुदर्शन महामुनि अपने योग-वेभवसे जगत्को पित्र करते हुए बनसे वनान्तरमे विचरण करने लगे। वे सदा काल ही हमारी वाणीके विषय बने रहें, अर्थात् हम सदा ही ऐसे मुदर्शन मुनिराजकी स्तुति करते है।।=।।

नाऽऽमासमापच्यातारतुवानस्त्रिकालयोगं स्वयमादघानः । गिरो मरौ वृच्चतलेऽथवा नः पूज्यो महात्माऽतपदेकतानः ॥६॥

वे सुदर्शन मुनिराज कभी एक मास ग्रीर कभी एक पक्षके उपवासके पश्चात् पारेगा करते, ग्रीष्म-कालमे गिरि-किखर पर, स्रोत-कालमें महस्वलमें ग्रीर वर्षा-कालमें वृक्ष तलमें प्रतिमा- योगको घारण कर त्रिकाल योगको साथना करते हुए एकाग्रता से तपश्वरण करने लगे। इसी कारण वे महात्मा सुदर्शन हमारे लिए सदाकाल पूज्य हैं ॥ १॥

विपत्रमेतस्य यथा करीरं निश्ञायमामीत्सहसा शरीरम् । तपोऽजुमावं दधता तथापि तेनायुना सत्कलताऽभ्यवापि ॥१०॥

श्रनेक प्रकारके घोर परीषह श्रीर उपसर्गोंको सहन करता हुश्रा सुदर्शन मुनिराजका शरीर सहसा थोड़े ही दिनोंमें पत्र-रहित कर वृक्षके समान छाया-विहीन हो गया। अर्थात् शरीरमे हड्डी श्रीर चाम ही श्रवशिष्ट रह गया। तथापि तपके प्रभावको घारण करनेसे उन्होंने श्रनेक प्रकारकी ऋदि-सिद्धियोंकी सफलता इस समय प्राप्त कर ली थी।।१०।।

इत्येवमत्रुग्रतपरतपस्यन् पुराकृतं स्वस्य पुनः समस्यन् । प्रसञ्चरन् वात इवाप्यपापः कमादसौ पाटलिपुत्रमाप ॥११॥

इस प्रकार उग्र तपको तपते हुए श्रौर भपने पूर्वोपाजित कर्मको निर्जीएं करते हुए वे निष्पाप सुदर्शन मुनिराज पवनके समान विवरते हुए कमसे पाटलिपुत्र पहुंचे ॥११॥

चर्यानिमित्तं पुरि सञ्चरन्तं विलोक्य दासी तमुदारसन्तम् । सहाम्रना सङ्गमनाय रूपाजीवां समाहाद्भुतनाभिक्रुपाम् ॥१२॥

चयकि निमित्त नगरमे विचरते हुए उस उदार सन्त सुदर्शनको देखकर उस पण्डिता दासीने अद्भुत गम्भीर नाभि- वाली उस देवदत्ता वेश्याको इस (सुदर्शन) के साथ संगम करने के लिए कहा ॥१२॥

प्रत्यग्रहीत्सापि तमात्मनीनं चैनः चपन्तं सुतरामदीनम् । निभालयन्तं समरूपतोऽन्यं कि निर्धनं कि पुनरत्र घन्यम् ॥१३॥

ग्रात्म-हितमें संलग्न, पापके क्षय करनेमें उद्यत, स्वयं ग्रदीनभावके धारक श्रीर क्या निर्धन ग्रीर क्या भाग्यशाली बनी, सबको समान भावसे देखनेवाले उन सुदर्शन मुनिराजको उस देवदत्ता वेश्याने पडिगाह लिया ॥१३॥

अन्तः समासाय पुनर्जगाद् कामानुरूपोक्तिविचत्तणाऽदः। किमर्थमाचार इयान् विचार्य बाल्येऽपि लब्धस्त्वकया वदाऽऽर्य।।

पुनः घरके भीतर लेजाकर काम-चेष्टाके अनुरूप वचन बोलनेमें विचक्षण उस वेश्याने कहा – हे ग्रार्थ, इस ग्रति सुकुमार बाल वयमें ही यह इतना कठिन ग्राचार क्या विचार कर ग्रापने अगीकार किया हैं, तो बतलाइये ॥१४॥

भृतैः समुद्भृतिमदं शरीरं विषय तावद् भवतात् सुधीर । प्राणात्यये का विषणाऽस्य तेन जीवोऽस्तु यावन्मरणं सुसेन ॥१५

हे सुघीर-वीर, यह शरीर तो पृथ्वी धादि पंच भूतोंसे उत्पन्न हुम्रा है, जो कि प्राणोंके वियोग होने पर विकर कर उन्हीं पंच भूतोंसे मिल जायगा। प्राण-वियोगके पश्चात् भी जीव नामक कोई पदार्थ बना रहता है, इस विषयमें क्या प्रमाण है?

इसलिए मनुष्यको चाहिए कि वह मरण-पर्यन्त सुखसे जीवन यापन करे।।१४॥

प्रमन्यतां चेत्परलोकस्ता यतस्तपस्याऽततु सम्भवताम् । तथापि सा स्याजरिस क माद्यत्तारुएयपूर्णस्य तवीचिताऽद्य॥१६॥

थोडी देरके लिए यदि परलोककी सत्ता मान भी ली जाय, श्रीर उसके सुखद बनानेके लिए तपस्या करना भी श्रावश्यक समभा जावे, तो भी वह तपस्या वृद्धावस्थामे ही करना उचित है, इस मदमाती तारुण्य-पूर्ण श्रवस्थामे श्राज यह शरीरको सुखानेवाली तपस्या करना क्या तुम्हारा उचित कार्य है।।१६॥

एकान्ततोऽनानुप्रभोगकालस्त्वयैतदारुध इहापि बाल । श्रुक्त्यन्तरं तज्जरणार्थमम्भोऽनुयोग आस्तामध एव किम्भो ॥१७॥

हे भोले बालक, एकान्तसे विषयोंके भोगनेका यह समय है, उसमें तुमने यह दुष्कर तप घारण कर लिया है, सो क्या यह तुम्हारे योग्य है ? भोजन करनेके पश्चात् उसके परिपाकके लिए जलका उपयोग करना ग्रर्थात् पीना उचित है, पर भोजनको किये विना ही उसका पीना क्या उचित कहा जा सकता है।।१७॥

अही मयाऽज्ञायि मनोज्ञमेतदङ्गं मदीयं ध्रुवि किन्तु नेतः । भवत्कमत्युत्तममित्यतोऽहं भवत्यदी यामि मनः समीहम् ॥१८॥

है महाशय, मैं तो अभी तक यही समऋती थी कि इस सूमण्डल पर मेरा यह शरीर ही सबसे अधिक सुन्दर है। किन्तु भ्राज ज्ञात हुमा कि मेरा शरीर सुन्दर नही, बल्कि भ्रापका शरीर श्रति उत्तम है — सर्वश्रेष्ठ सौन्दर्य-युक्त है, भ्रत्रएव मेरा मन सम्मोहित हो रहा है भ्रोर में भ्रापसे प्रार्थना कर रही हूँ ॥१८॥

अस्या भवानादरमेव कुर्याततुः शुभेयं तव रूपधुर्या । चिप्तोऽपि पङ्को न रुचि जहाति मणिस्तथेयं सहजेन भाति ॥१६॥

आपका यह शुम शरीर भित रूपवाला है भीर भाप इसका आदर नहीं कर रहे हैं, प्रत्युत तपस्याके द्वारा इसे श्री-विहीन कर रहे हैं। जैसे कीचडमें फेका गया मिए भपनो सहज कान्तिको नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार इस भवस्थामें भी भाषका शरीर सहज सौन्दर्यसे शोभित हो रहा है।।१६॥

अकाल एतद् धनवोररूपमात्तं समालोक्य यतीन्द्रभूपः । निम्नोदितेनोरुसमीरणेन समुद्यतो वार्यातुं चणेन ॥२०॥

असमयमें भाये हुए इस घनघोर सकटरूप मेध-समूहको देसकर उसे वह यतीन्द्रराज सुदर्शन वश्यमाण उपदेशरूप प्रदल पवनके द्वारा क्षणमात्रमें निदारण करनेके लिए उद्यत हुए ॥२०॥

सीन्दर्यमङ्गे किश्वपैसि भद्रे घृणास्पदं ताबदिदं महद्रे । चर्मावृतं वस्तुतयोपरिष्टादन्तः पुनः केवलमस्ति विष्टा ॥२१॥

है महें, इस शरीरमें तू क्या सौन्दर्ग देखती है ? यह तो महा घृणाका स्थान है। अपरसे यह बमंसे ग्रावृत होनेके कारण सुन्दर दिख रहा है, पर वस्तुतः इसके भीतर तो केवल विष्टा ही भरी हुई है ॥२१॥

विनाचि देहं मलमूत्रगेहं वदामि नात्मानमतो मुदेऽहम् । स्वकर्मसत्तावशवर्तिनन्तु सन्तश्चिदानन्दममुं श्रयन्तु ॥२२॥

हे भोली, यह शरीर क्षण-विनश्वर है, मल-मूत्रका घर है, अतएव मैं कहता हूं कि यह कभी भी आत्माके आनन्दका कारण नहीं हो सकता। भीर यहीं कारण है कि सन्तजन इसे चिदानन्द-मयी आत्माके लिए कारागार (जेलखाना) के समान मानते हैं, जिसमें कि अपने कमंकी सत्ताके वश-वर्ती होकर यह जीव बन्धन-बद्ध हुआ दु:ख पाता रहता है।।२२।।

एकोऽस्ति चारुस्तु परस्य सा रुग्दारिद्रधमन्यत्र धनं यथा रक्। इत्येवमालोक्य भवेदभिज्ञः कर्मानुगत्वाय दृढप्रतिज्ञः ॥२३॥

इस संसारमें एक नीरोग दीखता है, तो दूसरा रोगी दिखाई देता है। एकके दरिद्रता हिंगोचर होती है, तो दूसरेके अपार धन देखनेमें आता है। संसारकी ऐसी परस्पर विरोधी अवस्थाओं को देखकर ज्ञानी जन कर्मकी परवशता माननेके लिए हढ़प्रतिज्ञ होते हैं। भावार्थ — संसारकी उक्त विषम दशाएं हो जीव, कर्म और परलोकके अस्तित्वको सिद्ध करती हैं।।२३।।

बालोऽस्तु कश्चित्स्थविरोऽयवा तु न पद्मपातः शमनस्य जातु । ततः सदा चारुतरं विधातुं विवेकिनो हृत्सततं प्रयातु ॥२४॥ कीई बालके ही, अधवा कीई वृद्ध ही, यंमराजैके इसका कंभी कीई पक्ष-पात (मेद-भाव) नहीं है, अर्थित जब जिसकी आयु पूँण हो जाती है, तभी वह मृत्युके मुखमें चला जाती है। इसलिए विवेकी जनोंका हंदय सवा ग्रात्म-कल्यास करनेके लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहता है।।२४।।

भद्रे त्वमद्रेरिव मार्गरीति प्राप्ता किलास्य प्रगुणप्रणीतिम् । कठोरतामभ्युपगम्य याऽसी कष्टाय नित्यं ननु देहिरासी ॥२५॥

है भद्रे; हू ग्रद्धि (पर्वत) के समान विषम मार्गवाली भवस्थाको प्राप्त हो रही है, जिसकी टेढ़ी-मेढ़ी कुटिलता ग्रीर कठोरताको प्राप्त होंकर नाना प्राणी नित्य ही कष्ट पाया करते हैं।।२४।।

अवैहि नित्यं विषयेषु कष्टं सुखं तदात्मीयंगुंगं सुदृष्टम् । अन्कारियमुक् रवाऽऽस्यभवं च रक्तमस्थ्युत्थमेतीति तदेकभक्तः ॥

इन्द्रियोके विषयों में नित्य ही कष्ट है, (उनके सेवनमें रंच-मात्र भी सुख नहीं है,) क्यों कि सुख तो आत्माका सुसा माना गया है। (वह बाह्य विषयों में कहाँ प्राप्त हो सकता है।) देखो— सूखों हड्डों को चबानेवाला कुत्ता अपने मुखमें से निकले हुए रक्तका स्वाद लेकर उसे हड्डीसे निकला हुआ मानता है। यही दशा उन संसारी जीवों की है जो सुखको विषयों से उत्पन्न हुआ मानकर रात-दिन उनके सेवनमे अनुरक्त रहते है।। २६।।

इस्येवं प्रत्युत विरागिर्श समनुमवन्तं स्वात्मनः किणंम् । न्यणीतंयचिमिदानी तस्ये पुनरपि मावयित्वं स्मरकस्य ॥२७॥ इस प्रकार धनुरागके स्थानपर विरागका उपदेश देनेवाले धौर भपने भारमाके गुराका चिन्तवन करनेवाले उन सुदर्शन मुनिराजको फिर भी काम-वासना युक्त बनानेके लिए उस वेश्याने भपनी काम-तुल्य शय्या पर हठात् पटक लिया (भौर इस प्रकार कहने लगी।) ॥२७॥

देवदत्तां सुवाणीं सुवित् सेवय ॥ स्यायी ॥

चतुराख्यानेष्वभ्यनुयोक्त्रीं भास्वदङ्गतामिह भावय ॥देवदत्तां०१॥ श्रनेकान्तरङ्गत्थलभोवत्रीं किञ्चिद्दृत्तमुखामाश्रय ॥देवदत्तां०२॥ बिलरत्नत्रयमृदुलोद्रिणीं नाभिभवार्यां सुगुणाश्रय ॥देवदत्तां०३॥ भुरानन्दस्येयमितीदं मत्वा मनः सदैनां नय ॥देवदत्तां०॥४॥

हे सुविज्ञ, इस मधुर-भाषिणी देवदत्ताको जिनवाणीके समान सेवन करो। जिनवाणी जैसे चार प्रकारके धनुयोगोमें विभक्त है भौर सुन्दर द्वादश अगोंको घारण करती है, उसी प्रकार यह देवदत्ता भी लोगोको चतुर आख्यानकोमें निपुण बना देनेवालो और सुन्दर ग्रंगोको घारण करनेवाली है। जिनवाणी जैसे भनेकानत सिद्धान्तकी किश्चिद्-कथि प्रकार यह देवदत्ता भी भनेक द्वारवाले रङ्गस्थलका उपभोग करती है भौर कुछ गोल मुखको घारण करती है। जिनवाणी जैसे प्रवल एव मृदुल रखत्रयको घारण करती है, उसी प्रकार यह देवदत्ता भी भनेक द्वारवाले रङ्गस्थलका उपभोग करती है भौर कुछ गोल मुखको घारण करती है। जिनवाणी जैसे प्रवल एव मृदुल रखत्रयको घारण करती है, उसी प्रकार यह देवदत्ता भी अपने उदर-भागमें मृदुल तोन बलियोंको घारण करती है भौर हे सुगुणोंके आश्रयभूत सुदर्शन, जिनवाणी जैसे कभी भी ग्रमिभव

(पराभव) को नहीं प्राप्त होनेवाले अकाट्य धर्यका प्रतिपादन करतो है, उसी प्रकार यह देवदत्ता भी अपनी नाभिमें अगाध गाम्भीयं रूप धर्यको धारण करती है। इस प्रकार जैसे जिन-वाणी तुम्हें धानन्दकी देनेवाली है, उसीके समान इस देवदत्ता को भी धानन्दकी देनेवाली मानकर धपने मनको सदा इसमें लाखो धौर जिनवाणीके समान इसका (मेरा) सेवन करो ॥१-४॥

इह परयाङ्ग सिद्धशिला भाति ॥ स्यायी ॥ उच्चेस्तनपरिणामवतीयं मृदुमुक्तात्मकताख्याति ॥इह परयाङ्ग०१ सङ्गच्छन् यत्र महापुरुषः को नाऽनङ्गदशां याति ॥इह परयाङ्ग०२॥ भूरानन्दस्येयमतोऽन्या काऽस्ति जगति खलु शिवनातिः ॥३॥

हे प्रिय, यदि तुम सिद्धशिला पर पहुँचनेके इच्छुक हो, तो यहां देखो — मेरे कारीरमे यह सिद्धशिला शोभायमान हो रही है। जैसे सिद्धशिला लोकके श्रय भागमे सबसे ऊर श्रवस्थित मानी गई है श्रौर जहां पर मुक्त जीव निवास करते है, उसी प्रकार मेरे इस शरीरमें ये श्रित उच्च स्तनमण्डल मृदु मुक्ताफलों-(मोतियों-) वाले हारसे सुशोभित हो रहे है। जैसे उस सिद्ध-शिला पर पहुँचनेवाला महापुरुष श्रनङ्ग (शरीर-रहित) दशाको प्राप्त होता है, वैसे ही मेरे स्तन-मण्डलपर पहुँचनेवाला भाग्य-शाली पुरुष भी श्रनङ्ग दशा (काम-भाव) को प्राप्त हो जाता है। श्रतः इस जगत्में यह देवदत्तारूप सिद्धशिला ही श्रदितीय

भानन्दका स्थान है। इसके सिवाय दूसरी भीर कोई कल्यास-परम्परावाली सिद्धशिला नहीं है ॥२-३॥

इत्यादिसङ्गीतिपरायणा च सा नाना हुचेष्टा दधती नरङ्कषा । कामित्वमापादियतुं रसादित ऐच्छत्समालिङ्गन वुम्बनादितः ॥

इस प्रकार श्रृङ्गार-रससे भरे हुए सुन्दर संगीत-गानमें परायण उस देवदता बेश्याने मनुष्यको अपने वशमें करनेवाली नाना कुचेप्टाएँ की भीर आलिगन, चुम्बनादिक सरस क्रियाओं से सुदर्शन मुनिराजमें काम-भाव जागृत करनेके लिए प्रयत्न करने लगी।।२८॥

दारुदितप्रतिकृतीङ्गशरीरदेशः पाषाणतुन्यहृदयः समभूत्स एषः । यस्मित्रिपत्य विफलत्वमगान्नरे सा तस्या अपाङ्गशरसंह तिरुपशेषा ॥

किन्तु देवदत्ताके प्रवल कामोत्पादक प्रयत्नोंक करने पर भी वे सुदर्शन मुनिराज काष्ठ-निर्मित मानव-पुतलेके समान स्तब्धता धारण कर पाषाण-तुल्य कठोर हृदयवाले बन गये, जिससे कि उस देवदत्ताके समस्त कटाक्ष-वाणोंका समूह भी उनके श्रीर पर गिरकर विफलताको प्राप्त हो रहा था। भावार्थ – सुदर्शन मुनिराजने ग्रपने शरीर भीर मनका ऐसा नियमन किया कि उस वेश्याकी सभी चेष्टाएँ निष्फल रहीं भीर वे काठके पुतलेके समान निविकार ध्यानस्थ रहे।।२६॥

यान्दिन्त्रयम्कारि च मर्त्यस्त्रम्भित्तुं समरसाचकया प्रयतः। किन्त्येष न व्यचलदित्यनुविस्मयं सा गीतिं जगाविति पुनः

कविवस्रश्लंसा ॥३०॥

इस प्रकार तीन दिन तक उस देवदना वेश्याने प्रकृष्ण-शिरोमिष् उन सुदर्शन मुनिराजको साम्मभावसे विचित्रित क्रूने के लिए बहुत प्रयत्न क्रिये, किन्तु वे विचलित नहीं हुए। सब वह भित शाश्चर्यको प्राप्त होकर उनको प्रशंसा करती हुई इस प्रकार उनके मुग्रा गाने लगी।।३०।।

#### कवालीयो रागः--

जिताचाणामहो धेर्यं महो दृष्ट्वा भवेदारात् ॥ स्थायी ॥ जगिनमत्रे ठब्जवचेषां मनो विकसित नियतिरेषा । भवित दोषाकरे थेषां सुद्रखेवासिक्तारा ॥जिताचाषा०॥१॥ सम्पदि तु सृदुल्तां गत्वा प्रश्वामेत्यहो तृत्वात् । विपदि वृज्ञायते सन्वाद दृतिरेषाऽस्ति ससुदारा ॥जिताचाणा०२॥ जगत्यमृतायमानेभ्यः सदङ्कुरमीचमाणेभ्यः । स्वयंभूरानते तेभ्यः सुरमिवत्सित्वयांथारा ॥जिताचाणा०॥३॥

गहो, जितेत्विय पुरुषोंके धेयँको देखकर मुक्ते इस समझ बहुत मानन्द हो रहा है, जिसका कि मन ज्यत-हितकारी मिन्न-रूप सूर्यके देखने पर तो कमलके समान दिकसित हो जाता है सौर दोषाकर-चन्द्रके समान दोषोंके भण्डार पुरुषको देखकुर जिनका मन मुदित हो जाता है, ऐसी जिनकी स्वासानिक प्रमुख्य होती है, ये जितेन्द्रिय पुरुष घन्य हैं। ऐसे महापुरुष सम्पत्ति प्राप्त होने पर तो कोमल प्रशोको धारण करनेवाली मृदु लताके समान हस्त्रतः दूस होके साथ नुस्नुषा सौर प्रशेषकार करनेरूप पात्रताको घारण करते हैं और विपत्ति आने पर घँ घारण कर व्रजके समान कठोरताको प्राप्त हो जाते हैं, ऐसी जिनकी आति उदार सात्त्विक प्रवृत्ति होती हैं, वे जितेन्द्रिय पुरुष धन्य हैं। जो जगत्में दु:ख-सन्तप्त जनोंके लिए धमृतके समान आचरण करनेवाले हैं और सदाचार पर सदा हिंट रखनेवाले है, ऐसे उन महापुरुषोंका भादर-सत्कार करनेके लिए यह समस्त भूमडल भी वसन्त ऋतुके समान सदा स्वयं उद्यत रहता है।।१-३।।

इत्येवं पदयोर्दयोदयवतो नृनं पतित्वाऽथ सा सम्प्राहाऽऽदरिणी गुर्शेषु शिमनस्त्वात्मीयनिन्दादशा । स्वामिस्त्वय्यपराद्धमेत्रमिह यन्मौद्यान्मया साम्प्रतं चन्तव्यं तदहो पुनीत भवता देयं च सक्तामृतम् ॥३१॥

इस प्रकार स्तुति कर भीर उन परम दयालु एवं प्रशान्त मूर्ति सुदर्शन मुनिराजके चरणोमें गिरकर उनके गुणोंने भ्रादर प्रकट करती हुई, तथा भपने दोषोंकी निन्दा करती हुई वह दैवदत्ता बोली – हे स्वामिन, मैं ने मोहके वश होकर भ्रज्ञानसे जो इस समय भ्रापका भपराध किया है, उसे भाप क्षमा कीजिए भीर हे पतित-पावन, उपदेशरूप वचनामृत देकर भाप मेरा उद्धार कीजिए।।३१॥

> सानुक्त्वमिति श्रुत्वा वचनं पएययोक्तिः । इति सोऽपि पुनः प्राह परिणामसुखाबहम् ॥३२॥

#### नवम सर्ग ]

उस देवदत्ता वेश्याके इस प्रकार म्रनुकूल वचन सुनकर सुदर्शन मुनिराजने परिग्णाम (ग्रागामीकाल) में सुख देनेवाले वचन कहे।।३२।।

फलं सम्पद्यते जन्तोर्निजोपार्जितकर्मणः ।

दातुं सुखं च दुःखं च कस्मै शक्नोति कः पुमान् ॥३३॥
मुनिराजने कहा – हे देवदत्ते, अपने पूर्वोपाजित कर्मका
फल जीवको प्राप्त होता है। श्रन्यथा किसीको सुख या दुःख
देनेके लिए कौन पुरुष समर्थ हो सकता है ? ॥३३॥

जन आत्ममुखं दृष्ट्वा स्पष्टमस्पष्टमेव वा । तुष्यति द्वेष्टि चाभ्यन्तो निमित्तं प्राप्य दर्पणम् ॥३४॥

देखो-मनुष्य दर्पणमें अपने स्वच्छ मुखको देखकर प्रसन्न होता है और मिलन मुखको देखकर दुखी होता है, तो इसमें दर्पणका क्या दोष है ? इसी प्रकार दर्पणके समान बाह्य निमित्त कारणको पाकर पुण्यकर्मके उदयसे सुख प्राप्त होने पर यह संसारी जीव सुखी होता है धौर पापकर्मके उदयसे दुःख प्राप्त होने पर दुखी होता है, तो इसमें निमित्तकारणका क्या दोष है ? यह तो अपने पुण्य और पापकर्मका ही फल है ॥३४॥

कर्तव्यमिति शिष्टस्य निमित्तं नानुतिष्ठतात् । न चान्यस्मे भवेजातु दुर्निमित्तं स्वचेष्टया ॥३४॥

इसलिए शिष्ट पुरुषका कर्तां व्य है कि वह निमित्त कारण को बुरा भला न कहे। हां, ग्रपनी बुरी चेष्टासे वह दूसरेके लिए कदाचित् भी स्वयं दुनिमित्त न बने।।३४॥ आरमने ऽपरीचमानमन्यस्मै नाड्यचेरेत पुमान्। सम्पत्ति शिरस्पैव सर्यायोचालिते रजः॥३६॥

ग्रतएव मनुष्यको चाहिए कि ग्रपने लिए जो कार्य ग्रहचि-कर हो, उसे वह दूसरे के लिए भी ग्रांचरण न करे। देखो-सूर्यके लिए उछालो गई धूलि ग्रपने हो शिर पर ग्रांकर पहती है, उस तक तो वह पहुँचती भी नहीं है।।३६।।

> मनो वचः शरीर स्वं सर्वस्मै सरलं मंजेत् । निरीहत्वमनुष्यायेष्यर्थाशक्त्यर्तिहानये ॥३७॥

र्मपन मनं, वैचन ग्रीर कायकों सबके लिए सेरल रेखें, ग्रयात् सबके साथ निक्छल सरल व्यवहार करे। तथा आंकुलता को दूर करनेके लिए निरीहता (सन्तोषपना) की थारण करे।।३७॥

बाह्यवस्तुनि या वाञ्छा सैषा पीडाऽस्ति वस्तुतः । सम्पद्यते स्वयं जन्तोस्त्रश्चितृतौ सुखस्थितिः ॥३८॥

जीवंकी बाहिरी वंस्तुमें जो इच्छा होती है, वस्तुर्तः वहीं पीड़ा है। उसे पानेकी इच्छाका नाम दुःख है। उस इच्छा के दूर होने पर जीवको सुखमयी स्थिति स्वयं प्राप्त हो जाती है, उसे पानेके लिए किसी प्रयत्नकी झावर्यकर्ता नहीं होती ।।३६॥

तिस्योपयोगती वाञ्छा मोदकस्यीपशाम्यति । किञ्चित्कालमतिकर्म्य द्विशुणत्वमयाश्चीते ॥३१॥ श्रज्ञानी जीव इच्छिन वस्तुका उपभोग करके इच्छाको शान्त करना चाहता है, किन्तु कुछ कालके परवात् वह इच्छा दुगुनो होकरके श्रा खड़ो होती है। जैसे मिठाई खानेकी इच्छा मोदकके उपभोगसे कुछ देरके लिए उपशान्त हो जाती है, परन्तु थोडी देरके बाद ही पुनः श्रन्य पदार्थोंके खानेको इच्छा उत्पन्न होकर दुःख देने लगती है। श्रतः इच्छा की पूर्ति करना सुख-प्राप्तिका उपाय नहीं है, किन्तु इच्छाको उत्पन्न नहीं होने देना ही सुखका साधन है।।३६॥

भोगोपभोगता वाञ्छा भवेत् प्रत्युत दारुणा । विद्यामासेन दारुणा ॥४०॥

भोग घोर उपभोगका विषयों के सेवन करनेसे तो इच्छा-रूप ज्वाला घोर भी ग्रधिक दारुए रूपसे प्रज्वलित होती है। ग्रानिमे क्षेत्रए की गई लकड़ियोसे क्या कभो ग्रान्ति शान्तिको प्राप्त होती है ? ॥४०॥

ततः कुर्यान्महानाग इच्छाया विनिष्टत्तये । सदाञ्जनन्दोपसम्पत्ये त्यागस्यैवावलम्बनम् ॥४१॥

अतएव सदा म्रानन्दकी प्राप्तिके लिए महाभागी पुरुष इच्छाकी निवृत्ति करे भीर त्याग भावका ही म्राश्रय लेवे ॥४१॥

इच्छानिरोधमेवातः कुर्वंन्ति यतिनायकाः । पादौ येषां प्रणमन्ति देवारचतुर्णिकायकाः ॥४२॥ इच्छाके निरोधसे ही सच्चे सुखकी प्राप्ति होती है, इसीलिए बड़े-बडे योगीश्वर लोग अपनी इच्छाभोका निरोध ही करते है। यही कारण है कि चतुर्निकायके देव आकर उनके चरणोंको नमस्कार करते हैं।।४२।।

मारियत्वा मनो नित्यं निगृह्धन्तीन्द्रियाणि च । बाह्याडम्बरतोऽतीताम्ते नरा योगिनो मताः ॥४३॥

जो पुरुष अपने चंचल मनका नियत्रण कर इन्द्रियोंक। निग्रह करते हैं भीर बाहिरी भाडम्बरसे रहित रहुने हैं, वे हो पुरुष योगी कहलाते हैं ॥४३॥

ये बाह्यवम्तुषु सुखं प्रतिपादयन्ति तेऽचेईता वपुषि चात्मधियं श्रयन्ति । हिंसामृषाऽन्यधनदारपरिग्रहेषु

सक्ताः सुरापलपरा निपनन्त्यकेषु ॥४४॥

जो लोग बाहिरी वस्तुग्रीमं सुव बतलाते हैं भौर इन्द्रिय-विषयोसे माहत होकर शरीरमें ही मात्मबुद्धि करते हैं, तथा जो हिसा, ग्रसत्य-सभाषण, पर-धन-हरण, पर-स्त्री-सेवन भौर परिग्रहमें प्रासक्त हो रहे है, मदिरा ग्रीर मासके सेवनमें सलग्न हैं, वे लोग सुबके स्थान पर दु:खोंका ही प्राप्त होते हैं ॥४४॥

अम्बास्थ्यमेनदावना नरकारुवतया नराः । भूगर्भे रोगिणो भूत्वा सन्तापयुपयान्त्यमी ॥४४॥ उपर्युक्त पापोंका सेवन करनेवाले लोग इस भूतल पर ही अस्वस्थ होकर ग्रीर रोगो बनकर नरक-जैसे तीव सन्तापको प्राप्त होते हैं।।४४।।

हस्ती स्पर्शनमम्बरो भ्रुवि बशामामाय सम्बद्ध्यते, मीनोऽमी बिडशम्य मांत्रमुपयन्मृत्युं समापयते । सम्भोजान्तरितोऽलिरेबमधुना दीपे पतङ्गः पतन् । सङ्गीतेकवशङ्गतोऽहिरिष भो तिष्ठेत्करएडं गतः ॥४६॥

ग्रीर भो देखो — समारमे हाथी स्पर्शनेन्द्रियके वशसे नकली हथिनीके मोह पाशको प्राप्त होकर साकलोंसे बाधा जाता है, मछली वशोमे लगे हुए मांसको खानेकी इच्छासे काटेमे फंसकर मौतको प्राप्त होती है, गन्धका लोलुपी भौरा कमलके भीतर ही बन्द होकर मरणको प्राप्त होता है, रूपके धाकर्षणसे प्रेरित हुमा पतगा दीप-शिखामे गिरकर जलता है भीर सगीत सुननेके वशंगत हुग्रा सपँ पकड़ा जाकर पिटारेमें पड़ा रहता है ॥४६॥

> एकैकाच्चवशेनामी विपत्ति प्राप्तुवन्ति चेत् । पञ्चेन्द्रियपराधीनः पुमाँस्तत्र किष्रुच्यताम् ॥४७॥

जब ये हाथी धादि जीव एक-एक इन्द्रियके वश होकर उक्त प्रकारकी विपत्तियोंको प्राप्त होते हैं, तब उन पांचों ही इन्द्रियोंके पराधीन हुआ पुरुष कौन-कौनसी विपत्तियोंको नहीं प्राप्त होगा, यह क्या कहा जाय ॥४७॥ ततो जितेन्द्रियत्वेन पापवृत्तिपगन्धुखः । मुखमालभतां चित्तधारकः परमात्मनि ॥४८॥

इसलिए पापरूप प्रवृत्तियोसे परान्मुख रहनेवाला मनुष्य जितेन्द्रिय बनकर श्रौर परमात्माने चित्त लगाकर मुखका प्राप्त करता हैं।।४६।।

> श्रहो मोहस्य माहात्म्यं जनोऽयं यद्वशङ्गतः । पश्यत्रपि न भृभागे तत्त्रार्थं प्रतिपद्यते ॥४६॥

ग्रहो, यह मोहका हो माहात्म्य है कि जिसके वश हुग्रा यह जीव ससारमे सत्यार्थ मागको देखता हुग्रा भी उसे स्वीकार नहीं करता है ग्रीर विपरीत मार्गको स्वीकार कर दुखोको भोगता है।।४६।।

> अङ्गे ऽङ्गिभावमामाय सुहुरत्र विषयते । शंलूप इव रङ्गे ऽसी न विश्रामं प्रपयते ॥४०॥

इस ससारमे श्रज्ञ प्रास्ती झरीरमे हो जीवपनेकी कल्पना करके वार-वार विपत्तियोको प्राप्त होता है। जैसे रगभूमि पर श्रमिनय करनवाला श्रभिनेता नये नये स्वाग धारस कर विश्राम को नहीं पाता है।।५०॥

> अनेकजन्मबहुले मर्त्यभावोऽति हुर्लभः । खदिरादिसमार्कार्णे चन्दनद्र सबद्धने ॥५१॥

श्रनेक श्रकारके नन्म श्रोर योनियोवाले इस ससारमे मनुष्यपना पाना श्रति दुर्लभ है, जैसे कि खैर, बबूल आदि श्रनेक वृक्षोसे व्याप्त वनमे चन्दन वृक्षका मिलना श्रति कठिन है।।११॥

## भाग्यतस्तमधीयानो विषयानदुयाति यः । चिन्तामणि चिपत्येष काकोड्डायनदेतत्रे ॥५२॥

भाग्यसे ऐसे अति दुर्लभ मनुष्य-भवको पा कर जो मनुष्य विषयोके पीछे दौड़ता है, वह ठीक उस पुरुषके सहश्च है, जा अति दुर्लभ चिन्तामिण रत्नको पाकर उसे काक उडानेके लिए फक देता है।। ४२।।

स्त्र र्थस्येयं पराकाष्टा जिह्वालाम्पट्यपुष्टये । अन्यस्य जीवनमसा संहरेनमानवो भवन् ॥५३॥

स्वार्थकी यह चरम सीमा है कि ग्रपने जिह्नाकी लम्पटता को पुष्ट करनेके लिए यह मानव हो करके भी ग्रन्य प्राणिके जीवनका सहार करे ग्रीर दानव बने। भावार्थ जो ग्रपनी जीभ के स्वादके लिए दूसरे जीवको मारकर उसका मास खाते हैं, वे मनुष्य होकरके भी राक्षस है।।४३।।

> जीवो मृतिं न हि कदाप्युपयाति तत्त्वार् प्राणाः प्रणाशमुपयान्ति यथेति कृत्वा । कर्वा प्रमाद्यति यतः प्रतिभाति हिंसा पापं पुनर्विद्धतो जगते न किंसा ॥५४॥

यद्यपि तात्त्विक हिटिसे जीव कभी भी मरणको नहीं प्राप्त होता है, तथापि मारनेवाले पुरुषके द्वारा शरीर-संहादके साथ' उसके द्रव्य प्राणा विनाशको प्राप्त होते हैं और दूसरेके प्राणोंका वियोग करते समय यतः हिंसक मनुष्य कथायके धावेश होनेके कारण प्रमाद-युक्त होता है, ग्रतः उस समय हिंसा स्पष्ट प्रति-भासित होती है, फिर यह हिंसा जगत्के लिए क्या पापको नहीं उत्पन्न करती है।।१४॥

भावार्थ — यद्यपि चेतन भ्रात्मा भ्रमर है, तथापि शरीर-के घातके साथ प्राणोंका विनाश होता है। मरनेवाले के शस्त्र-घात-जित्त पीडा होती है भ्रीर मारनेवाले के परिणाम सक्लेश-युक्त होते हैं, भ्रत: द्रव्य भीर भाव दोनों प्रकारकी हिसा जहां पर हो, वहां पर पापका बन्ध नियमसे होगा।

> मशनं तु भवेद् द्रे न नाम श्रोतुमर्हति । पिशितस्य दयाधीनमानसो ज्ञानवानसौ ॥४४॥

मांसके खानेकी बात तो बहुत दूर है, ज्ञानवान दयालु चित्तवाला मनुष्य तो मांसका नाम भी नहीं सुनना चाहता ॥५५॥

> सन्धानं च नवनीतमगालितजलं मदा । पत्रशाकं च वर्षासु नाऽऽहर्तव्यं दयावता ॥५६॥

इसी प्रकार दयालु पुरुषको सबं प्रकारके सवार मुग्बे, मक्खन, सगालित, जल भीर वर्षा ऋतुमें पत्रवाले शाक भी नहीं स्वाना चाहिए, क्योंकि इन सबके सानेमें सपरिमित त्रस जीवों की हिसा होती है ।।४६॥

फलं वटादेर्बहुजन्तुकन्तु द्यालको निश्यशनं त्यजन्तु । चर्मोपसृष्टं च रसोदकादि विचारभाजा विश्वना न्यगादि ॥५७॥ दयालु जनोंको बड़, पीपल, गूलर, अंबीर, पिलबन आदि अनेक जन्तुवाले फल नहीं खाना चाहिए। तथा उन्हें रात्रिमें भोजन करनेका त्याग भी करना चाहिए। चमड़ेमें रखे हुए तैल, घृत ग्रादि रसवाले पदार्थ ग्रीर जल ग्रादि भी नहीं खाना-पीना चाहिए, ऐसा सर्वं प्राणियोंके कल्याग्रका विचार करनेवाले सर्वज्ञदेवने कहा है।।५७॥

भन्नेन नायुद्धिंदलेन साकमामं पयो दध्यपि चाविपाकम् । थूत्कानुयोगेन यतोञ्त्र जन्तूत्पत्तिं सुधीनां धिषणाः श्रयन्तु ।।५८।।

चना, मूंग, उडद म्रादि द्विदलवाले प्रम्नके साथ म्राग्नि पर विना पका कच्चा दूध, दही मौर छांछ भी नही खाना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुम्रोका खाने पर धूकके संयोगसे तुरन्त त्रस जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, यह बात बुद्धिमानोको बुद्धि-पूर्वक स्वोकार करना चाहिए।।४८।।

चौद्रं किलाबुद्रमना मनुष्यः किष्ठ सञ्चरेत् । भङ्गा-तमाखु-सुरुफादिषु व्यसनितां हरेत् ॥४६॥

विचार-शील मनुष्य क्या मद्य-मांसकी कोटिवाले मधुको स्वायेगा ? कभी नहीं। तथा उसे भांग, तमाखू, सुलफा, गाजा ग्रादि नशीली वस्तुमोंके सेवन करनेके व्यसनका भी त्याग करना चाहिए ॥४६॥

भावार्यं – विचारशील मनुष्यको उपर्युक्त सभी अभक्ष्य, अनुपसेव्य, अनिष्ट, त्रस-बहुल एवं अनन्त स्थावर कायवाले पदार्थों के खानेका त्याग करना चाहिए, यहो जिते न्द्रयताकी पहिली सीढो या शतं है। गुणप्रसक्त्याऽतिथये विभज्य सदस्रमातृप्ति तथोपसुज्य । हितं हृदा स्वेतरयोर्विचार्य तिष्ठेत्सदाचारपरः मदाऽऽर्यः ॥६०॥

गुर्गोमे अनुराग-पूर्वक प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अतिथिको शुद्ध भोजन कराकर स्वय भोजन करे। तथा सदा ही आने और दूसरेका हृदयसे हित विचार कर आर्थ पुरुषको सदाचारमे तत्पर रहना चाहिए।।६०॥

भावार्थ - ग्रन्तदीपक रूपसे ग्रन्थकारने इस श्लोकमें ग्रतिथि-संविभागवतका उल्लेख किया है, जिससे उनका ग्रभिप्राय यह है कि इसी प्रकार विचारशील श्रावकको इसके पूर्ववर्ती ग्यारह वर्तोको विधिवत् सदा पालन करना चाहिए। यह जितेन्द्रिय श्रावककी दूसरो सीड़ी या प्रतिमा है।

मध्ये दिनं प्रातिरवाथ सायं यात्रव्छितरं तनुमाननायम् । स्मरेदिदानीं परमात्मनस्तु सदैव यन्मङ्गलकारि वस्तु ॥६१॥

प्रातःकालके समान दिनके मध्यभागमे और सायकाल सदा ही परमात्माका स्मरण करे। यह परमात्म-गुण-स्मरण ही जीव का वास्तविक मंगल करनेवाला है। इस प्रकार तीनों सन्ध्याओं में भगवान्का स्मरण जब तक शरोर जीवित रहे तब तक करते रहना चाहिए ॥६१॥

भावार्थ - जीवन-पर्यन्त त्रिकाल सामायिक करना मह श्रावककी तीसरी सीढ़ी है। कुर्यात्युनः पर्वणि तूपवासं निजेन्द्रियाणां विजयी सदा सन् । कुतोऽपि क्रयीन मनःत्रवृत्तिमयोग्यदेशे प्रशमैकवृत्तिः ॥६२॥

अध्टमी और चनुदंशी पर्वके दिन अपनी इन्द्रियोको जीतते हुए सदा ही उपवास करना चाहिए और उस दिन परम प्रश्नम भावको धारण अपने मनको प्रवृत्तिको किसो भी अयोग्य देशमें कभी नहीं जाने देना चाहिए ॥६२॥

भावार्य - प्रत्येक पर्वके दिन यथाविधि उपवास करे। यह श्राक्षककी चौथी मीढ़ी है।

या खलु लोके फलदलजातिर्जीवननिर्वहगाय विवाति । यावकाग्निपकतां याति तावबिह संयमि अश्नाति ॥६३॥

जीवन-निर्वाहके लिए लोकमे जो भी फल भौर पत्र जाति की वनस्पति भावश्यक प्रतीत होती है, वह जब तक भिग्नसे नहीं पकाई जाती है, तब तक सयमी मनुष्य उसे नहीं खाता है ॥६३॥

भावार्थं - सिवत्त वस्तुको भग्नि पर पकाकर श्रवित्त करके खाना ग्रौर सिवत्त वस्तुके सेवनका त्थाग करना, यह जितेन्द्रियता को पांचवों सीढ़ी है।

एकाशनत्वमभ्यस्येद् द्वयग्रनोऽद्वि सदा भवन् । मानवत्वप्रपादाय न निजाचानां बजेन ॥६०॥ छठी सीढीवाला जितेन्द्रिय पुरुष दिनमे दो वारसे अधिक खान-पान न करे भौर एक वार खानेका अभ्यास करे। तथा मानवताको धारण कर निशाचरताको न प्राप्त हा, अर्थात् रात्रि-भोजनका त्याग करे, रात्रिमे खाकर निशाचर (राक्षस श्रीर नक्तचर) न बने।।६४॥

समन्तमप्युक्तितु सम्प्यवायं वाञ्छेत्मनागात्मिनि चेदवायम् । अक्षेपु सर्वेष्यपि दर्पकारीदमेव येनापि मनो विकारि ॥६५॥

यदि विवेकशील मनुष्य घारमामे मनको कुछ कालके लिए भी लगाना चाहता है, तो वह सर्व प्रकारके वाम-सेवनका त्याग कर देवे। वयांकि इस काम-सेवनसे विकारको प्राप्त हुग्रा मन सर्व ही इन्द्रियोके विषयों मे स्वच्छन्द प्रवृत्ति। करनेवाला हो जाता है। यह जितेन्द्रियताकी सातवी सीढी है।।६४॥

चेदिन्द्रियाणां च हृदो न हिमः कृतो बहिर्वस्तुषु संप्रक्लृप्तिः । यतो भवेदात्मगुणात्परत्र प्रयोगिता संयभिनेषमत्र ॥६६॥

यदि हृदयमे इन्द्रियोके विषय-सेवनका दर्प न रहा, अर्थात् ब्रह्मचर्यको धारण कर लेनेसे इन्द्रिय-विषयों पर नियंत्रण पा लिया, तो फिर बाहिरो धन, धान्यादि वस्तुओं में सकल्प या मूच्छा रहना कसे समव है ? श्रीर जब बाहिरो वस्तुओं के सचय मे मूच्छा न रहेगी, तब बह उन्हे श्रीर भी सचय करनेके लिए खेती-व्यापारं श्रादि के श्रारम्भ-समारम्भ क्यों करेगा। इस प्रकार ब्रह्मचारी मनुष्य श्रागे बढ़ कर श्रारम्भ-उद्योगका त्याग कर

अपने आतिमक गुणोंकी प्राप्तिके उद्योगमे तत्पर होता हैं। संयमी मनुष्यका आत्म-गुण-प्राप्तिकी धोर उपयुक्त एवं उद्युक्त होना ही जितेन्द्रियताकी आठवी सीढ़ो है।।६६।।

मदीयत्वं न चाङ्गे ऽपि किं पुनर्वाद्यवस्तुषु । इत्येवमनुमन्धानी धनादिषु विरज्यताम् ॥६७॥

जब मेरे इस शरीरमे भी मेरी आत्माका कुछ तत्त्व नहीं है, तब फिर बाहिरी धनादि पदार्थों मे तो मेरा हो ही क्या सकता है ? इस प्रकारसे विचार करनेवाले जितेन्द्रिय पुरुपको पूर्वी-पाजिन धनादिकमे भो विरक्तिभाव धारण करना चाहिए अर्थात् उनका त्याग करे। यह श्रावकको नवी सीढी है।।६७॥

मनोऽपि यस्य नो जातु संसारोचितवर्त्मनि । समयं सोऽभिसन्दध्यात्परमं परमात्मनि ॥६८॥

जिस जितेन्द्रिय मनुष्यका मन ससारके मार्गमे कदाचित् भी नहीं लग रहा है, वह दूमरोंको भी ससारिक कार्योंके करनेमे भानो अनुमति नही देता है भौर श्रपना सारा समय वह परमात्मामें लगाकर परम तत्त्वका चिन्तन करता है। यह जिनेन्द्रियताको दशवी सीढो है।।६८॥

अनुदिष्टां चरेद् धुक्तिं यावन्युक्तिं न सम्भजेत् । स्वाचारसिद्धये यस्य न चित्तं लोकवर्त्मनि ॥६६॥

उपर्युक्त प्रकारसे दश सीढ़ियोंपर चढ़ा हुआ जितेन्द्रिय पुरुष जब यावज्जीवनके लिए अनुहिष्ट भोजनको सहुए। करता है, श्चर्यात् अपने लिए बनाये गये भोजनको लेनेका त्यागी बन जाता है श्रीर श्चपने श्राचारकी सिद्धिके लिए अपने चित्तको लोक-मार्ग मे नही लगाता है, तब वह उद्दिष्ट त्यागरूप ग्यारहवी सीढ़ी पर अवस्थित जानना चाहिए ॥६६॥

श्रहिमनं म्लमहो दृशस्य साम्यं पुनः स्कन्धमवैिम तम्य । सद्क्तित्रस्तेयममैयुनश्चापरिग्रहत्वं विटपप्रपश्चाः ॥७०॥ सदा पडावश्यककातुकस्य शीलानि पत्रत्वमुश्चन्ति यस्य । धर्माख्यकल्पद्र वरोऽभयुदारः श्रीमान् स जीयात्सिमितिप्रमारः ॥

हे भद्रे, धर्मक्ष वृक्षको श्रिहिमा जड है, साम्य भाव उसका स्कत्य (पेडी या तना ) है। तथा सन्य-सभापरा, स्तेय-वर्जन, मैथुन-परिहार और भपरिग्रहवना ये उस धर्मक्ष्पो वृक्षको चार शाखाएँ हैं, छह भावश्यक जिसके फल है, शीलप्रत जिसके पत्र है और ईया, भाषा भादि समितिया जिसकी खायारूप है। ऐसा यह श्रोमान् परम उदार धर्मक्ष्प कल्पवृक्ष सदा जयवन्त रहे। 190-9१॥

देहं वदेत्स्वं बहिरात्मनामाऽन्तरात्मतामेति विवेकथामा । विभित्र देहात्परमात्मतत्वं प्राप्नोति सद्योऽस्तकलक्कपत्वम् ॥७२॥

आत्मा तीन प्रकारकी होतो हैं — बहिरात्मा, धन्तरात्मा श्रीर परमात्मा । इतमेसे बहिरात्मा तो देहको ही अपनी आत्मा कहता है । विवेकवान् पुरुष शरीरसे भिन्न चंतन्यथामको अपनी आत्मा मानता है । जो अन्तरात्मा बनकर देहसे भिन्न निष्कलक सत्, विद् श्रीर धानन्दरूप परमात्माका ध्यान करता है, वह स्वय शुद्ध बनकर परमात्मतत्त्वको प्राप्त होता है, धर्यात् परमात्मा बन जाता है। ।७२॥

> अत्माऽनात्मपरिज्ञानसहितस्य समुत्सवः । धर्मरत्नस्य सम्भूयादुपत्तम्मः समुत् स वः ॥७३॥

इस प्रकार मात्मा मोर मनात्मा (पुद्गल) के यथार्थ परिज्ञानसे सिंहत धर्मे रूप रत्नका प्रकाश लाभ माप लोगोंको प्रमोद-वर्धक होवे, यह मेरा शुभाशीर्वाद है ॥७३॥

इत्येवं वचनेन मार्दववता मोहोऽस्तभावं गतः,

यद्वद्गारुडिनः सुमन्त्रवशतः सर्पस्य दर्षो हतः । आर्यात्वं स्म समेति पर्यस्तना दासीसमेतान्वितः

स्वर्णत्वं रसयोगतोऽत्र लमते लोहस्य लेखा यतः ॥७४॥

इस प्रकार सुदर्शन मुनिराजके सुक्तोमल वचनोंसे उस देवदत्ता वेश्याका मोह नष्ट हो गया, जैसे कि गारुडी (सर्प-विद्या जाननेवाले) के सुमंत्रके वशसे सर्पका दर्प नष्ट हो जाता है। पुनः दासी-समेत उस वाराङ्गना देवदत्ता ने उन्ही सुदर्शन मुनिराज से म्नायिकाके व्रत घारण किये। सो ठीक हो है, क्योंकि इस जगत् में लोहेकी शलाका भी रसायनके योगसे सुवर्ण पनेको प्राप्त हो जाती है। १७४।।

> त्रेतावासे पुनर्गत्वा सुदर्शनमहास्रुनिः । कायोत्सर्ग द्वाराऽसावात्मध्यानपरायणः ॥७४॥

तत्पश्चात् उन सुदर्शन महामुनिने स्मशानमें जाकर , कायोत्सर्गको घारण किया ग्रोर ग्रात्म-ध्यानमें निमग्न हो गये ॥७५॥

> ध्यानारूहममु हष्ट्वा व्यन्तरी महिबीचरी । उपसर्गमुपारब्धवती कर्तुमिहासती ॥७६॥ स्रागता देवसंयोगादिहरन्ती निजेच्छया । गतिरोधवशेनासावेतस्योपिर रोषणा ॥७७॥

रानी श्रभयमती मर कर व्यन्तरी देवी हुई थी। वह दैव-संयोगसे श्रपनी इच्छानुसार विहार करती हुई इसी स्मशानके ऊपरसे जा रही थी। श्रकस्मात् विमानके गति-रोध हो जानेसे उसने नीचेकी श्रोर देखा श्रीर ध्यानारूढ़ सुदर्शनको देखकर श्रत्यन्त कृपित हो उस दुराचारिग्गीने उनके ऊपर उपसर्ग करना प्रारम्भ कर दिया ॥७६-७७॥

ं दे दुष्टाऽभयमत्याख्यां विद्धि मां नृपयोपितम् । ' यस्याः साधारखी वाञ्छा पूरिता न त्वया समयात् ॥७८॥

वह व्यन्तरी रोषसे बोली-रे दुष्ट, जिसकी साधारण सो इच्छा तूने अभिमानसे पूर्ण नहीं की थी, मैं वहीं अभयमती नामकी राजरानी हूँ, इस बातको अच्छी तरह समक्ष ले।।७८।।

पश्य मां देवताभूय रूपान्तूपासकाधिप । त्विममां शोचनीयास्थामाप्तो नैष्टुर्ययोगतः ॥७६॥ हे श्रावक-शिरोमिंग, मुक्ते देख, मैं देवता बनकर ग्रानन्द कर रही हूँ ग्रोर तू निष्ठुर व्यवहारके कारण इस शोचनोय ग्रवस्थाको प्राप्त हुमा है ॥७६॥

> कस्यापि प्रार्थनां कश्चिदित्येवमवहेलयेत् । मनुष्यतामवाप्तश्चेयथा त्वं जगतीतले ॥=०॥

इस भूतल पर कोई भी जोव किसी भी जीव की प्रार्थना का इस प्रकार तिरस्कार नहीं करता, जैसा कि तूने मनुष्यपना पाकर मेरी प्रार्थनाका तिरस्कार किया है।। = 011

हे तान्त्रिक तदा तु त्वं कृतवान् भृपमात्मसात् । वदाद्य का दशा ते स्यान्मदीयकरयोगतः ॥ १॥

हे तांत्रिक, उस समय तो तूने श्रपनी तत्र-विद्यासे राजा को अपने अनुकूल बना लिया (सो बच गया)। अब बोल, आज मेरे हाथसे तेरी क्या दशा होती है ॥ ५१॥

> इत्यादिनिष्ठरवचाः कृतवत्यनेक-रूपं प्रविघ्नमिति तस्य च वर्णने कः । दच्चः समस्तु परिचिन्तनभात्रतग्तु यञ्जायते हृदयकम्पनकारि वस्तु ॥=२॥

इत्यादि प्रकारसे निष्ठुर वचनोंको कहनेवाली उस यक्षिणी ने जो ग्रनेक घोर विध्न, उपद्रव सुदर्शन मुनिराजके ऊपर किये, उन्हें वर्णन करनेके लिए कौन समर्थ हो सकता है। उनके तो चिन्तवन मात्रसे ही धन्छे घोर-वोरोंका भी हृदय कम्पन करने लगता है ॥ ६२॥

श्चात्म-ये । । । । । चन्त्रयतो ः स्य भोमतः । । न जातुचिद्भृत्त्व चयस्तत्कृतोपद्रवे पुनः ।। ⊏३।।

किन्तु अपनी आत्मामें अपनी आत्माके द्वारा अपनी आत्माका ही चिन्तवन करनेवाले इन महाबुद्धिमान् सुदर्शन मुनिराजका उपयोग उस यक्षिणोके द्वारा किये जाने वाले उपद्रवकी भोर रचमात्र भी नहीं गया ॥ ६३॥

त्यक्त्वा देहगतस्नेहमात्मन्येकान्ततो रतः । वभृवास्य ततो नाग्रमगृ रागादयः क्रमात् ॥ ८॥

उस देवो-कृत उपसर्गके समय वे मुदर्शन मुनिराज देह-सम्बन्धी स्नेहको छोडकर एकाग्र हो श्रपनी श्रात्मामें निरत हो गये, जिससे कि श्रविषट रहे हुए सूक्ष्म रागादिक भाव भी कम से नाशको प्राप्त हो गये।।५४॥

भावार्थ - सुदर्शन मुनिराजने उस उपसर्ग-दशामे ही क्षपक श्रेगो पर चढकर मोह मादिक घातिया कर्मीका नाश कर दिया।

निःशेषतो मले नःटे नैर्मन्यमधिगच्छति । बादर्श इत तस्यात्मन्यसिलं विम्बितं जगत् ॥८४॥

इस प्रकार भाव-मलके निःशेषरूपसे नष्ट हो जाने पर वे परम निर्मलताको प्राप्त हुए, प्रचीत् केवलक्षानको प्राप्तकर प्ररहन्त परमेष्ठी बन गये । उस समय उनकी झात्मामें दर्प एके समान समस्त जगत् प्रतिबिम्बित होने लगा ॥८५॥

नदीषो गुणरत्नानां जगतामेकदीषकः । स्तुताञ्जनतयाऽधीतः म निरञ्जनतामधात् ॥=६॥

पुनः गुएारूप रत्नोंके सागर, तीनो जगत्के एक मात्र दीपक, भौर सर्व लोगोके द्वारा भाराधना करने योग्य वे सुदर्शन जिनेन्द्र निरजन दशाको प्राप्त हुए, भर्षात् पुन शेष चारो भर्षातिया कर्मोका भी क्षयकर उन्होने मोक्ष प्राप्त किया ॥ ६६॥

मानवः प्रपठेदेनं मुदर्शनसमुद्गमम् । येनाऽऽत्मनि स्वयं यायाःसुदर्शनसमुद्गमम् ॥=७॥

जो मानव सुदर्शनके सिद्धि-सौभाग्यहप उदयको प्रकट करनेवाले इस सुदर्शनोदयको पढेगा, वह ग्रपनी ग्रात्मामे सम्य-ग्दशनके उदयको स्वयं ही प्राप्त होगा ॥६७॥

प्रशमधर गणशरण जय मदनमदहरख । परमपदपथकथन मम च परमथमथन ॥==॥

हे प्रशमभावके धारक, हे मुनिगगाके शरण देनेवाले, हे काम-मदके हरनेवाले, हे परम पदके उपदेखक, भीर मेरे पात्रों के मथन करनेवाले हे सुदर्शन भगवन्, आप सदा जयवन्त रहें ॥६६॥

परमागमसम्बेन नवेन समयं सप । यम समर मन्नं मां नवेदिति न मे मतिः ॥=६॥ हे नरोत्तम सुदर्शन भगवन्, परमागमके अवलम्बनसे नव्य भन्य उपदेशके द्वारा मुफे सन्मार्ग दिखाओ, आपका वह सदुपदेश ही मुफे सुख सम्पादन न करेगा, ऐमी मेरो मित नही है, प्रत्युत मुफे अवश्य ही सुख प्राप्त करावेगा, ऐसा मेरा हढ़ निश्चय है।।58।।

वन्दे तमेव सततं विलसत्तमालरङ्गं शरीरगतरङ्गधरं चकार।
लब्ध्वा हि मङ्कमकनाशक एवकरच
चक्र भुवः स विश्वनां पणमाप मे सः। ६०॥

जिनके शरीरका रग तमालपत्रके समान श्याम है और अगके रग समान काला सर्प ही जिनका चरण-चिह्न है, जो जितेन्द्रिय पुरुषोमे मुख्य माने गये हैं ऐसे श्री पाश्वेनाय भगवान् हमारे पाषोके नाश करनेवाले हों।।६०।।

भृतमात्रहितः पातु राजोमितपितः स वः । महिमा यस्य भो भःया ललामा मारद्रगः ॥६१॥ कृपालतातः त्यारब्धं तस्येदं मम कौतुकम् । मञ्जुले भवतां कएठेऽस्तु तमां श्रीकरं परम् ॥६२॥

हे भव्यजीवो, प्राशिमात्रके हित करनेत्राले वे राजुल-पति श्रीनेमिनाथ भगवान् तुम सब लोगोंकी रक्षा करें, जिनकी ललाम (सुन्दर) यशोमहिमा भी कामकी बाधासे हमें दूर रखती है। उनकी कृपारूप लतासे रिचत यह मेरा पुष्परूप निवन्ध म्राप लोगोंके सुन्दर कण्ठमें परम शोभाको बढ़ाता हुआ विराजमान रहे ।।६१-१२।।

विशेष — इन दोनों श्लोकोके माठों चरणोके प्रारम्भिक एक-एक मक्षरके मिलाने पर 'भूरामल-कृतमस्तु' वाक्य बनता है, जिसका मर्थ यह है कि 'यह सुदर्शनोदय भूरामल-रचित' है।

वीरोक्तशुभतत्त्वार्धलोचनेनाय वत्मरे । पुरायाद हं समाप्तोमि सुदर्शनमहोदयम् ॥६३॥

श्रीवीरभगवान्-द्वारा प्रतिपादित शुभ सप्त तत्त्वार्थरूप नेत्रसे ग्राज इस वीरिनर्वाण २४७० सवत्सरमे मैं बड़े पुण्योदयसे इस सुदर्शनके महोदयको प्रकट करनेवाले सुदर्शनोदयको समाप्त कर रहा हूँ ॥६३॥

भावार्थ — 'अंकानां वामतो गतिः' इस नियमके अनुसार शुभपदसे शून्य (०) तत्त्वपदसे सात (७) श्रथंपदसे नौ (६) श्रौर लोचनपदसे दो (२) का अक ग्रहण करने पर वोरिनवाण सवत् २४७० मे इस ग्रन्थकी रचना हुई।

श्रीमान् श्रेष्ठिचतुर्भुजः स सुषुवे भूरामलेत्याह्न्यं वाणीभूषणवर्णिनं घृतवरी देवी च यं धीचयम् । तेनेदं रचितं सुदर्शनधनीशानोदयं राजतां यावद्भानुविधृदयो भवभृतां भद्गं दिशच्छ्रीमताम् ॥६४॥

राणोली (राजस्थान) में श्रीमान् सेठ चतुर्भुजजो हुए। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती घृतवरीदेवी थी। उनसे श्रीमान् वाणी-

श्रूषरा, बालब्रह्मचरी पं० भूरामलजी हुए — जो वर्तमानमें मुनि ज्ञानसार रके नामसे प्रसिद्ध है। उनके द्वारा रचित यह सुदर्श-नोदय काव्य जब तक ससारमें सूर्य और चन्द्रका उदय होता रहे, तब तक ग्राप सब श्रोमानोका कल्याण करता हुमा पठन-पाठनके रूपसे विराजमान रहे।

इस प्रकार सुदर्शन मुनिराजके मोक्ष-गमनका वर्णन करने वाला यह नवा सर्ग समाप्त हुमा ।



## मंगल-कामना

संस्रुतिरसको निम्मारा कदलीव किल दुराधारा ॥स्थायी॥
म्वार्थत एव समस्तो लोकः परिणमित च परमनुक्कलौकः ।
मोऽन्यथा त विम्रख इहाऽऽरात्मं मृतिरसकौ निस्मारा ॥१॥
जलवृद्वृदवजीवन मेतत्सन्थ्येव तनोरिष मृदुलेतः ।
ति दिव तरला धनदारा संसृतिरक्षकौ निस्मारा ॥२॥
यत्र गीयते गीतं प्रातः मध्याह रोदन मेवातः ।
परिणमनिवयो ह्या विकासत्मं सृतिरसकौ निस्सारा ॥३॥

## दृष्ट्वा सदैतादृशीमेतां भूरागरुषोः किम्रुत सचेताः । परमात्मनि तत्त्वविच.रात्संसृतिरसकौ निस्सारा ॥४॥

यह संसार केलेके स्तम्भके समान निःमार है, इसका कोई मूळ आधार नहीं है। ससारके मब लोग अपने स्वार्थसे ही दूसरोंके साथ अनुकुल परिएमन करने हैं और स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर वे विमुख हो जाते हैं, अतः यह ससार असार ही है। यह मनुष्यका जीवन जल के बब्लेके समान क्षण-भंगुर है, शरीरकी सुन्दरता भी सन्ध्याकास्त्रीन लालिमाके ममान क्षण-स्थायी है और ये स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि के सम्बन्ध तो बिजलीके समान क्षणिक हैं, अतएव यह संसार वास्तवमें असार ही है। जहां पर प्रात.काल गीत गाने हुए देखते हैं, वहीं मध्याह्रमें रोना पीटना दिखाई देता है। यह मंसार ही परिवर्तर-शील है, अतः निस्सार है। ससारके ऐसे विनश्वर खरूप को देखकर सवेन मनुष्य किसीमें राग और किसीमें द्वेष क्यों करें ? अर्थात् उन्हें किसी पर भी राग या द्वेष नहीं करना चाहिए। किन्तु तस्वका विचार करते हुए परमात्मामें उतके स्वरूप-चिन्तवनमें <mark>लगना चाहिए,</mark> क्यों कि इस असार संसारमें एक परमात्माका भजन-चिन्तवन ही साररूप है ॥१-४॥



## परिशिष्ट

सुदर्शनोदयके पचम सर्गमें ग्रन्थकारने प्रभाती, पूजन, स्तवन ग्रादिके रूपमे भगवद्-भक्तिका बहुत ही भाव-पूर्ण वर्णन अनेक प्रकारके राग-रागिग्गीवाले छन्दोंमे किया है, जिसका असली रसास्वादन तो सस्कृतज्ञ पाठक ही करेगे। परन्तु जो सस्कृतज्ञ नहीं हैं, उन लोगोको लक्ष्यमें रखकर इस प्रकरणका हिन्दी पद्यानुवाद भी भक्ति-वश मैंने किया, जो यहा पर दिया जा रहा है।

### ( 8 )

पंचम सर्गके प्रारम्भमें पृष्ठ ८० पर आई हुई संस्कृतप्रभातीका हिन्दी पद्यानुवाद —
आहो प्रभात हुआ हे भाई, भव-भय-हर जिन-भास्करसे,
पाप-प्राया भगी निशा अब, इस शुभ भारत-भूतलसे।
सारे भी अब हिष्ट न आतो, सित द्युति चन्द्र पलायनसे,
कायरता त्यों हिष्ट न आतो, ज्यों स्वेताङ्गी जानेसे।। अहो।।
नभवरका संवार हुआ अब, ज्यों नभ-यान चले नभसे,
विप्र समादर करे नीचका, पूजन कर हरकी जलसे।। अहो।।
आमेरिक मन अब भी मैले, दिखें सुमन अलिसे जैसे,
'भूरा' भूकी शान्ति-हेतु अब, लगन लगा ले जिन-पदसे।।अहो।।।

#### ( 7 )

पृष्ठ =१ पर आये 'आगच्छता' इत्यादि संस्कृत गीत का हिन्दी पद्यानुवाद —

श्रामो भाई चलो चलें मब, श्रीजिनवरकी पूजनको।
श्रात्म-स्पूर्ति करानेवाली, देखें हगसे जिन-छिवको।। टेक, १।।
जल चन्दन तन्दुल पुष्पादिक, ले करमें सब द्रव्यनिको।
श्रीजिनवरकी कर पूजा हम, सफल करे निज जीवनको।।टेक,२।।
किल-मल-धावन, मित्रिय पावन, लेकर गन्धोदकको।
शिर पर धारण करे, हरे सब पाप, कहे क्या फिर तुमको।।टेक,३।।
यह मस्तक जिन-पदमें रखकर, पावन करें मरे, इसको।
उत्तम-पद-सम्प्राति-हेतु यह, निश्चय ही कहते तुमको।। टेक, ४।।
थोड़ा बहुत बने जो कुछ भी, सद्-गुण-गान करो, मनको—
'भूरा' सद्-गुणमयी बना लो, देव-भजन कर जीवनको।। टेक,४।।

### ( 3 )

पृष्ठ ८२ पर आये 'भो सिख जिनवरमुद्रां' इत्यादि संस्कृत गीतका हिन्दी पद्यानुवाद -

हे सिख, जिनवर-मुद्रा देखो, जातें सफल नयन हो जांय, राग-रोषसे रिहत दिगम्बर, शान्त मूर्ति मम मनको भाय। तुलना भूतल पर निह्ं जिसकी, दर्शन होनें भाग्य-वशाय॥ टेक, १॥ पहिले किया राज्य-शासन है, जगको जग-सुख-मार्ग दिखाय। नासा-दृष्टि रखे सब शिवका, भोग-योग-सन्तर बतलाय॥ टेक, २॥ पद्मासन-संस्थित यह मुद्रा, सोहै कर पर कर हि घराय।
निज बल-सम्मुख सब बल निष्फल, सबको यह सन्देश सुनाय।। ३।।
यदि तुम शान्ति चाहते भाई, भजो इसे ग्रब सिन्निध ग्राय।
'भूरा' जगको देय जलः खलि, भजो इसे ग्रब मन वच काय।।टैक, ४।।

### ( 8 )

पृष्ठ =४-=५ पर आये 'कदा समयः स' इत्यादि संस्कृत गीतका हिन्दी पद्यानुवाद -

कब वह समय भाय भगवन्, तुव पद-पूजनका ॥ टेक ॥
कनक कलशमें भर गंगा-जल, भ्रांत उमंगसो त्याय,
धार देत जिन-मुद्रा भागे, कर्म-कलक बहाय ॥ टेक, १ ॥
मलयागिर चन्दनको धिस कर, केशर कर्पूर मिलाय ।
जिन-मुद्रा-पद-भ्रचंन करतिह, सब भपाय नश जाय ॥ टेक, २ ॥
मुक्ताकल-सम उज्ज्वल तन्दुल, लाकर पुञ्ज चढ़ाय ।
जिन-मुद्राके श्रागे, यात स्वर्ग-रमाका पित बन जाय ॥ टेक ३ ॥
कमल केतकी पारिजातके, बहुविध कुनुम चढ़ाय ।
जिन-मुद्राके सम्मुख, यातें भ्रति सौभाग्य लहाय ॥ टेक, ४ ॥
पट्रसमयी दिव्य व्यञ्जनसे स्वर्ण थाल भर लाय ।
जिन-मुद्रा सम्मुख मैं भ्ररपूं, जातें कुवा रोग नश जाय ॥ टेक, ५ ॥
मृत कर्पूर भौर मिसमय यह, दीपक ज्योति अविकाय ॥ टेक, ६ ॥
कृष्णागुरु चन्दन कपूर-मय, धूप सुगन्ध जलाय ।
करूं सुगन्धित दशों दिशाएं, कर्म-प्रभाव-हराव ॥ टेक, ७ ॥

श्राम नरगो केला ग्रादिक, बहुविध फल मगवाय।
करू समर्पित उच्च भावसे, हरू विफलता, शिव-फल पाय।।टेक, द॥
जल चन्दन तन्दुल पुष्पादिक, ग्राठों द्रव्य मिलाय।
पूजा करके श्रांजिन-पदकी, पाऊ मुक्ति महासुख दाय।। टेक, ६॥
इस विधि पूजन कर जिनवरकी, कर्म-कलक नशाय।
'सूरा' सुखी होंय सब जगके, शान्ति ग्रनूपम पाय।। टेक, १०॥

#### (x)

पृष्ठ ८७-८८ पर आये 'तप देवांत्रिसेशां' इत्यादि संस्कृत गीतका हिन्दी पद्यानुवाद –

तेरे चरणोकी सेवामे ग्रामा जी, जिन कर्ताव्य मैंने निभाया जी ॥टेक॥
ग्रघ-हरणो, सुख-कारिणी, चेष्टा तुव सज्ज्ञान;
दुखियाकी विनती सुनो, हे जिन कृपा-निधान ।
करो तृप्ति संक्लेश-हर स्वामिन्, तेरे चरणोकी० १॥
जगने क्या पाया नही, इच्छित वर भगवान्,
मुक्त ग्रभागिकी वारि है, हे सद्-गुण-सम्भान ।
क्या ग्रब भी पाऊँ नही, मैं ग्रभोष्ट वर-दान ॥ तेरे चरणोंकी० २॥
सेये जगमे देव बहु, हे सज्ज्योतिर्धाम,
तुम तारोमे सूर्य ज्यों, हे निष्काम ललाम ।
अन्तस्तम नहिं हर सक, ग्रीर देव वेकाम ॥ तेरे चरणोंकी० ३ ॥
वे सब निज यश गावते दीखें सदा जिनेशा.

स्वावलम्ब उपदेश कर, तुम हो शान्त सुवेश । तुव शिक्षा ईक्षा-परा, साँचे तुम्ही महेश ॥ तेरे चरणोंकी० ४ ॥ ग्रब भगवन्, तुम ही शरण, तारण तरण महान्, वीतराग सर्वज्ञ हो, धारक केवलज्ञान । 'भूरा' ग्रायो शरणमें, लाज राख भगवान् ॥ तेरे चरणोकी० ५ ॥

( & )

पृष्ठ ८८ - ८६ पर आये 'जिनप परियामो मोदं' इत्यादि संस्कृत गीतका हिन्दी पद्यानुवाद - जिनवर, पार्ये प्रभोद देख तुव मुख आभाको । टेका। ज्यो निर्धन वनिता लख निधानको अति प्रमुदित होती । ज्यों विर-क्षुधित मनुजको खुशिया सरस ग्रशन लखके होती ॥टेका। ज्यों घन-गर्जन सुनन मोर गर्गा, नचे मधुर बोली बोले । शान्तिमयी लख चन्द्रकला ज्यों, मत्त चकोर-नयन डोले ॥टेक,२॥ त्यों जिन, तुव मुख ग्राभा लख मम, ग्रहो हुर्षका छोर नही । 'भूरा' निशा-दिन यही चाहना, हिन्ट न जावे ग्रीर कही ॥टेक,३॥

( 0 )

पृष्ठ द्रह पर आये 'अवि जिनप०' इत्यादि संस्कृत गीतका हिन्दी पद्यानुवाद –

हे जिनवर, छिंब तेरी सुन्दर प्रतिनिर्मल भावोंवाली। काम-प्राप्त किसको न जलावे, करके सबको मतवालो ॥१॥ हरि हरादि भय-भीत होय सब, जिनवर, बने शस्त्र-धारी। ग्रमन बसन सब कोई चाहें, सबके धन तृष्ट्या भारी।। २॥ तुमने भगवन्, काम जलाया, भूख प्यासकी व्याधि हरी, राग देषसे रहित हुए हो, वीतरागता अंग भरी।। ३॥ 'भूरा' यह भी ब्राश करत है, कब मैं तुमसा बन जाऊं ? राग रोषसे रहित, निरजन, बन ब्रविनाशी पद पाऊ ॥ ४ ॥

( = )

पृष्ठ ६०-६१ पर आये 'छ्रविरिविकलरूपा' इत्यादि संस्कृत गीतका हिन्दी पद्यानुवाद — वसनाभरण-विभूषित जगकी देव-मूर्तिया दीखे, उन्हे देख जग जन भी वैसी ही विभःवना सीखे। वीतरागता दिखे न उनमे, ग्रीर नही वे शम-धारो,

> जिन-मुद्रामें लेश नहीं है, श्रहों किसी भो दूषणका, मञ्जुल सुन्दर सहज शान्त है, काम नहीं प्राभूषणका। तीन भुवनको शान्ति-दायिनो, सहज शान्तिकी अवतारी, सहज सुरूपा जिनमुद्रा यह रक्षा करे हमारी॥ २॥

जहां वचना हो लक्ष्मोकी, तुम्हे देख दासी बन जाय, जग-वैभव सब फीके दोखें, जगकी माया-मोह पलाय। जाऊ शरण उसी जिन-छविकी, जो लगती सबको प्यारी, सहज सुरूपा जिन-मुद्रा यह, रक्षा करे हमारी।। ३।।

सहज सुरूपा जिनमुद्रा यह, रक्षा करे हमारी ।।१।।

जिसके दर्शनसे जग-जनकी, सब प्राकुलता मिट जावे, ऋद्धि-सिद्धिसे हो भर-पूरित, भी कुलीन पदको पावे । 'भूरा' की प्रभु भरज यही है, दूर होय विपदा सारी, सहज सुरूपा जिनमुद्रा यह, रक्षा करे हमारी ॥ ४ ॥

# स्रोकानुकमिशाका

| ı | श्लोक चरगा                        | ৰূ <u>ষ</u> | श्लोक चरगा                      | रेख<br>इस  |
|---|-----------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|
|   | [अ]                               |             | ग्रनेकघान्यार्थकृत <b>-</b>     | ₹          |
|   | श्रकाल एन दनघोररूप-               | १६७         | भ्रनेकान्तर द्वस्थल भोक्त्री    | १७०        |
|   | भ्रवहरणी सुखरूरणी                 | 50          | <b>धन्</b> तःसमासाद्य पुनर्जगाद | १६५        |
|   | ग्रङ्गीकृता ग्रप्यमुना            | હ           | ग्रनेन नाद्युद्धिः तेन          | १८३        |
|   | श्र द्वे उद्भिभावमामाद्य          | 250         | अत्योन्यानुगुणंकमानस-           | 30         |
|   | म्रजानुभविन हप्दु                 | ६३          | भ्रपवर्गस्य विरोजकारिएी         | १५३        |
|   | म्रतिथिसत्कृति कृत्वा             | १२६         | <b>भ्र</b> भयमतीत्यभिधाऽभूद्    | २०         |
|   | ग्रथ कदापि वसन्त-                 | ६२          | ग्रभयमती साश्रीमतो              | १२३        |
|   | ग्रय प्रभाते कृतमङ्गला            | २८          | <b>ऋभिल</b> षितं वरमाप्तवान्    | 59         |
|   | श्रथ सागरदत्तसज्ञिनः              | ४६          | श्रमीष्टसिद्धेः सुतरामुपाय      | १३४        |
|   | ग्रयोत्तमो वैश्यकुल (वतस          | : २३        | ग्रम्यच्यां हं न्तमायान्त       | <b>E</b> ? |
|   | श्रवरमिन्द्रपुर विवर              | १=          | भ्रयि जिनप तेच्छवि-             | 32         |
|   | भनस्यतूलोदिततस्य-                 | २=          | भरे राम रेऽहं हता               | 858        |
|   | श्रनीतिमत्यत्र जनः                | 80          | धर्घाङ्गिन्या त्वया सार्ध       | १५५        |
|   | <b>ग्रनु</b> हिल्टां चरेद् भुक्ति | १८७         | मवलोकयितुं तदा धनो              | ४६         |
|   | <b>धनुभाविमुनित्वसूत्र</b> ले     | *2          | प्रवागमिष्यमेवं चे-             | 23         |
|   | ग्र <b>नेकजन्मबहुले</b>           | १५०         | भवेहि नित्यं विषयेषु            | 333        |
|   |                                   |             |                                 |            |

| ध्रशनं तु भवेद् दूरे         | <b>१</b> ८२ | ग्रात्माऽनात्मपरिज्ञान-    | १८६         |
|------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| ग्रसा हसेन तत्रापि           | १०५         | मात्मनेऽपरोचमान-           | १७६         |
| ग्रस्ति सुदर्शनतरुणा         | १०६         | भारमन्येवाऽऽत्मना          | १६२         |
| ग्रस्त गता भास्वतः सत्ता     | १२७         | भ्राम्नं नारग पनसं वा      | 54          |
| श्रस्या. क श्रास्ता प्रिय    | 32          | धास्तां मद्विषये देवि      | <b>१</b> •5 |
| ग्रस्या भवान्नादरमेव         | १६७         | [ इ ]                      |             |
| <b>घ</b> स्वास्थ्यमेतदापन्ना | <b>१</b> ७5 | इच्छानिरोधमेवातः           | 01010       |
| मस्मिनिदानी मज डेऽपि         | ₹           |                            | १७७         |
| म्रहिमनं मूलमहो वृषस्य       | १८८         | इति तिच्चन्तनेनैवा-        | 38          |
| ग्रहो किलाऽऽश्लेषि मनो       | ५७          | इत्यतः प्रत्युवाचापि       | 800         |
| ग्रहो गिरेर्गह्वरमेव         | १६१         | इत्यस्योपरि सञ्जगाद        | 388         |
| •                            |             | इत्यादिकामोदयकु-           | १३०         |
| महो मोहस्य माहात्म्यं        | 250         | इत्यादिनिष्ठुरवचा:         | 838         |
| महो प्रभातो जातो भ्रातो      | 50          | इत्यादिस द्वीतिपरायगा      | १७२         |
| महो ममासिः प्रतिपक्षनाशी     | 88€         | इत्युक्तमाचारवरं दधानः     | 143         |
| महो मयाऽज्ञायि मनोज्ञ-       | 8 8 8       |                            |             |
| श्रहो महाभाग तवेयमार्या      | ३८          | इत्युक्ताऽय गता चेटी       | 83          |
| महो विद्यालता सज्जनैः        | १०२         | इत्युपेक्षित <b>स</b> सारो | १५३         |
| ग्रहो विघायिनः किन्न         | <b>e</b> 3  | इत्येवमत्युग्रतपः          | 668         |
|                              |             | इत्येव मुक्तवा स्मर-       | 38,         |
| ग्रहो सुशाखिना तेन           | १०५         | इत्येव पदयोर्दयोदय-        | 108         |
| [ आ ]                        |             | इत्येवं प्रत्युतविरागिणं   | 335         |
| भाक्ष्ताऽञ्जं च सहस्रपत्रं   | 88          | इत्येव बहुशः स्तुत्वा      | 888         |
| माग <b>च्छताऽऽगच्छत</b>      | 5 ?         | इत्येवं वस्तेन मार्दव-     | १नह         |
| सागता दैवसयोगाद              | 039         | इत्येवं वचसा जात-          | ६व          |

| इय भूराश्रिताऽस्त्यभितः        | 182   | एवं प्रस्फुटमुक्तापि      | 183         |
|--------------------------------|-------|---------------------------|-------------|
| इह पश्याङ्ग सिद्धशिला          | १७१   | एवं रसनया राज्या          | 308         |
| इहोदयोऽभूदुदरस्य यावत्         | ४०    | एव विचिन्तयन् गत्वा       | १५५         |
| [3]                            |       | एदंविधपूजाविधानतो         | 52          |
| <b>उक्तव</b> त्येवमेर्तास्मन्  | EX    | एव समागत्य निवेदितो-      | १४६         |
| <b>उविता</b> मुक्तिमप्याप्त्वा | 299   | एवं सुमन्त्रवचसा भुवि     | €=          |
| उच्चैस्तनपरिएगमवतीयं           | १७१   | [ क ]                     |             |
| उत्तमाङ्गमिति सुदेवपदयोः       | = 8   | कञ्चनकलशे निर्मलजल-       | 58          |
| उत्तमाङ्ग सुवंशस्य             | € ₹   | कटुमत्वेत्युदवमत्सा       | <b>१</b> १५ |
| उदरक्षरगदेशसम्भुवा             | 88    | कदा समय स समाया-          | 58          |
| उद्यानयानज वृत्त               | 660   | कमलानि च कुन्दस्य         | 58          |
| उद्योतयन्तोऽपि परार्थ-         | १०    | करिराडिव पूरयन्मही-       | 88          |
| उपतिष्ठामि द्वारि              | १२३   | करो पलाशप्रकरो तु         | २३          |
| उपदेशविधान यतोऽदः              | १२३   | कर्त्तव्यमिति शिष्टस्य    | १७४         |
| उपसहत्य च करणग्रा <b>मं</b>    | १२६   | कल इति कल एवाऽगतो         | १७६         |
| उमामवाप्य महादेवोऽपि           | 8 7 3 | कवेभवदेव तमोधुनाना        | , , ,       |
| [ e ]                          |       | कस्य करेऽसिररे रिति       | 58          |
| एकान्ततोऽस।वुपयोगकाल-          | १६६   | कस्यापि प्रार्थनां कश्चि- | १६१         |
| एकाशनत्वमम्यस्येद्             | १८४   | कान्तार सद्विहारेऽस्मिन्  | 20%         |
| एकं काक्षवशेनामी               | 305   | कापीव वापी सरसा           | २६          |
| एकोऽस्ति चारुस्तु परस्य        | १६८   | कालोपयोगेन हि मांसवृद्धी  | 130         |
| एवमनन्तधर्मता विलसति           | ११८   | किन्तु परोपरोधकरऐोन       | १२०         |
| एवमुक्तप्रकारेणा-              | १२४   | किन्न चकोरहशोः            | 56          |
|                                |       |                           |             |

| 8 8 %      | कौतुकपरिपूर्णतया याऽसौ                                   | १•२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 57       |                                                          | 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १३०        |                                                          | ११७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ₹७         |                                                          | 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १२२        |                                                          | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 88         |                                                          | ξo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 838        |                                                          | १न३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ४६         |                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 858        |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १८४        |                                                          | <b>50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ४७         | [ग]                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XX         | गजपादेनाध्वनि मृत्वा                                     | १४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| २५         | गिरमर्थयुतामिव स्थितां                                   | 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8          | गुणप्रसक्त्याऽतिथये                                      | १८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 88%        | गुरुपदयोर्मदयोग                                          | १२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 33         | गुरुमाप्य स वे क्षमाघरं                                  | Xo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 838        | गोदोहनाम्भोभरणादि-                                       | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>5</b> ¥ | ग्रामान् पवित्राप्सरसो                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 33         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 804        |                                                          | १२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                                                          | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                                          | 603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| \$10       | चतुर्दश्यष्टमी चापि                                      | १२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | न्द कौमुदमिष यामि तु ते  १३० कौमुद तु परं लिस्मन्  ३७ क्षराभूरास्तां न स्वप्ने  १२२ क्षराादुदीरयन्तेवं  ४१ क्षेमप्रदनानन्तर ब्रूहि  १३४ कोद्र किलाक्षद्रमनुष्यः  ४६ [ख]  १२४ खगभावस्य च पुनः  १८५ खगभावस्य च पुनः  १८५ गजपादेनाध्विन मृत्वा  २८ गरमर्थयुतामिव स्थितां  ४ गुरुपदयोर्मदयोग  ३३ गुरुपदयोर्मदयोग  ३३ गुरुपदयोर्मदयोग  ३३ गुरुपदयोर्मदयोग  १६४ गोदोहनामभोभरणादि-  ६५ ग्रामान् पिवत्राप्सरसो  ६६ [घ]  १०५ घनघोरसन्तमसगात्री  १३३ चतुर्दशास्मकतया |

| चतुराख्यानेष्वम्यनुयोवत्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 900        | त्रिनालयाः पर्वततुल्यगाया | : १५        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------|
| चन्द्रप्रभ विस्मरामि न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 989        | जिनेश्वरस्याभिषव सुदर्शनः | <b>१</b> ४७ |
| चर्यानिमित्तं पुरि सञ्चरन्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १६४        | जीवो मृति नहि कदा         | १८१         |
| चातकस्य तनयो घनाघन-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १५७        | ज्वरिएा: पर्यास दिधिन     | 885         |
| चापलतेव च सुवशजाता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20         | ज्ञानामृतं भोजनमेकवस्तु   | १६२         |
| चेदिन्द्रियाणा च हृदो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १८६        | [त]                       |             |
| [ 21 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | • •                       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ११५        | ततः कुर्यान्महाभाग        | १७७         |
| छविरविकलक्ष्या पायात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 03         | ततो जितेन्द्रियत्वेन      | १८०         |
| छायेव तं साप्यनुवर्तमाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 348        | तत्रास्याः पुण्ययोगेन     | ७२          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140        | तदा गत्वा रमशानं          | १२८         |
| [ ज ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | तदा प्रत्युत्तरं दातुं    | ७3          |
| जगत्यमृतायमानेभ्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १७३        | तदेकदेशः शुचिसन्निवेशः    | Ę           |
| जन भात्ममुखं हृष्ट्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १७४        | तदेकभागो भरताभिधानः       | X           |
| जनकसुतादिकवृत्तवचः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 888        | तदेतदाकण्यं पिता          | 38          |
| जननी जननीयतामितः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ५०         | ततोऽनवद्ये समये           | ६१          |
| जगन्मित्रेऽञ्जवत्तेषां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १७३        | तमन्यचेतस्कमवेत्य         | ५७          |
| जलचन्दनतन्दुलकुसुम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5</b> X | तमाक्विन मेषहरं           | ६७          |
| जलच दनतन्दुलपुष्पादिक-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 ?        | तमेनं विधुमालोक्य         | 38          |
| जलबुद्धदवक्तीवन-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १६६        | तव देवां झिसेवां          | 59          |
| जिताक्षागामहो धैयँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १७३        | तस्या. कृशीयानुदरो        | 80          |
| जितेन्द्रियो महानेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 880        | तस्योपयोगतो वाञ्छा        | १७६         |
| जिनप परियामी मोदं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55         | ताबदनूरसादितः सुभगाद्     | <b>१</b> ३३ |
| जिनयज्ञमहिमा ख्यातः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 944        | तुगहो गुएसंब्रहोचिते      | **          |
| The state of the s | ,          | A. A. Samakarak           | - 1         |

| श्लोकानुक्रमिएका ]         |                |                        | २०६         |
|----------------------------|----------------|------------------------|-------------|
| त्यक्त्वा देहगतस्नेह-      | १६२            | घरैव शय्या गगन         | १६१         |
| त्वमेकदा विन्ध्यगिरेः      | <b>&amp;</b> = | घमँस्तु घारयन् विश्वं  | ÉR          |
| [द]                        |                | धात्रीवाहननामा राजा    | 39          |
| ा वितप्रतिकृती द्व-        | १७२            | ध्यानारूढममुं दृष्ट्वा | 039         |
| दासस्यास्ति सदाज्ञस्या-    | १२०            | [न]                    |             |
| दासी समासाद्य च            | १६०            | न कमेतेनरत्तलप         | <b>9</b> 0  |
| दिग्भ्रममेति न वेत्त       | <b>१</b> २७    | नदीयो गुणरत्नानां      | १६३         |
| दोर्घोऽहिनील. क्लि         | २७             | न हक् खलु दोपमायाता    | १४=         |
| देवदत्ता सुवाएती सुवित्    | 800            | नमदाचरण कृत्वा         | ৬=          |
| देही देहस्वरूप स्व         | 88             | नयन्तमन्तं निखिलोत्करं | 30          |
| देह वदेत्स्व बहिरात्मनाम   | 1 १ ५ ५        | नरोत्तमवीनता यस्मान्न  | १४८         |
| हष्टः सुरानोकहको           | 35             | न स विलापी न मुद्धापी  | १४७         |
| हष्ट्वाऽवाचि महाशयासि      | १२६            | न हि परतल्पमेति स      | ११५         |
| दृष्ट्वा सदैताहकी मेतां    | 23             | नाऽऽमासमापक्षमुता-     | १६३         |
| हष्ट्वैनमधुनाऽऽद <b>शं</b> | <b>E 7</b>     | नासादृष्टिरथप्रलम्बत-  | १२६         |
| द्रुतमाप्य रुदन्नथाम्बया   | ४२             | निजपतिरस्तु तरां सति   | <b>१</b> १२ |
| चुतिदीप्तिमताञ्जजन्मना     | 38             | निभृत स शिवश्रिया      | ¥ o         |
| द्विजवर्गे निष्कियतां      | १२७            | निम्नगेव सरसत्वमुपेना  | २१          |
| द्विज्ञतातीतगुर्गो         | २३             | निर्धमसप्ताचिरिवान्त-  | ३८          |
| द्वीपस्य यस्य प्रश्वितं    | ¥              | निर्वारिमीनमित-        | 280         |
| [벽]                        |                | निशम्येत्यगदद्राज्ञी   | १०६         |
| धरातु घरणीभूषण-            | 13             | निशम्येद महीशस्य       | 180         |
| भरा पुरान्ये हररीकृता      | **             | नि.शेषतो मले नष्टे     | 883         |

| निशाशशाङ्क इवाय-                                                                                                                                              | 28                                                       | पापप्राया निशा पलाया-                                                                                                                                                                                                              | 50          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| निशीक्षमाणा भगवत्                                                                                                                                             | ₹ ७                                                      | पिता पुत्रत्वमायाति                                                                                                                                                                                                                | ६५          |
| नृराडास्ता विलम्बेन                                                                                                                                           | <b>£</b> X                                               | पुत्तलकेन ममात्मनो                                                                                                                                                                                                                 | १२३         |
| नेदमनुभन्दधानोऽय                                                                                                                                              | ६५                                                       | पुत्तलमुत्तलिस्यय कृत्वा                                                                                                                                                                                                           | १२०         |
| [प] पक्ष मक्षमिति कस्य पद्धाङ्गरूपा जलु यत्र पाण्डताऽऽह किलेनस्य पाण्डते कि गदःयेव पतिरिति परदेशं यदि पदे पदे पावनपल्यलानि पयोमुचो गर्जनमेव परपुष्टा विश्वराः | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | पुराणशास्त्र बहु हाटवन्त<br>पुरा तु राज्यमितो भुवः<br>पूर्णाऽऽशास्तु किला-<br>प्रत्यप्रहीत्सापि तमात्म-<br>प्रत्यावजन्त मथ जम्पती<br>प्रत्युक्तया शनेरास्य<br>प्रभवति कथा परेण<br>प्रमन्यता चेत्परलोकसत्ता<br>प्रमदाश्रुभिराष्लुतो |             |
| परमागमपारगामिना                                                                                                                                               | 28                                                       | प्रवरमात्मवनाम् भि-<br>प्रशस्तं वचनं क्रूयाद्                                                                                                                                                                                      | ७७          |
| परमागमलम्बेन                                                                                                                                                  | १६३                                                      | प्रशमधर गणशरण                                                                                                                                                                                                                      | <b>१</b> ६३ |
| परमारामे पिकरव                                                                                                                                                | १०१                                                      | प्राकाशि यावतु                                                                                                                                                                                                                     | १३४         |
| पराभिजिद् भूपति-                                                                                                                                              | <b>\$</b> 8                                              | प्रागाधार भवास्तु मां                                                                                                                                                                                                              | १५५         |
| र्पारपातुमपारयश्च                                                                                                                                             | ४६                                                       | प्रातःसमापितसमाधि-                                                                                                                                                                                                                 | ७१          |
| परिवृद्धिमितोदरा                                                                                                                                              | ४२<br><b>१</b> ३२                                        | प्रवंगन्ती प्रवेशाय                                                                                                                                                                                                                | <b>१</b> २२ |
| परोपकरण पुण्याय<br>पलाशिता किशुक एव                                                                                                                           | 3 <b>६</b>                                               | प्रेतावासे पुनर्गत्वा                                                                                                                                                                                                              | १५६         |
| पवित्ररूपामृतपूर्यां कुल्या                                                                                                                                   | २ <i>५</i><br>२७                                         | [ फ ]                                                                                                                                                                                                                              |             |
| पश्य मा देवताभूय                                                                                                                                              | १६०                                                      | प.लं वटादेबंहुजन्तुक                                                                                                                                                                                                               | १८२         |

### श्लोकानुक्रमिएका ]

| फल सम्पद्यते जन्तो-         | १७४ | भूतात्मकमङ्गं भूतलके        | १३२         |
|-----------------------------|-----|-----------------------------|-------------|
| [ब]                         |     | भूतैः समुद्भूतिमद           | १६५         |
| बभावथी स्वातिशयो            | 38  | भूमण्डलोन्नतगुर <b>ादिव</b> | Ęo          |
| बभौ समुद्रोऽप्यजडा-         | २४  | भूयात्कस्य न मोदाय          | Ęo          |
| बलिरत्नत्रयमृदुलोदरिशी      | १७० | भूयात्सुतो मेरुरिवातिधीर    | ३८          |
| बले. पुर वेद्यि सदैव        | 88  | भूराकुलतायाः सम्भूयात्      | <b>१</b> ३२ |
| बाला द्रुपदभूपतेः           | ११४ | भूराख्याता फलवत्ताया        | १०२         |
| बालोऽस्तु कश्चित्           | १६८ | भूरागस्य न वा रोषस्य        | 58          |
| बाह्यवस्तुनि या वाञ्छा      | १७६ | भूराज्ञ किमभूदेकस्य         | 668         |
| [ भ ]                       |     | भूरानन्दमयीय सकला           | १००         |
| भक्त्याऽपित वह्नच्य-        | ७४  | भूरानन्दस्य यथाविधि         | १४६         |
| भद्रे स्वमद्रेरिव           | 338 | भूरानन्दस्ये यमतोऽन्या      | १७१         |
|                             |     | भूरानन्दस्येयमितीद          | 800         |
| भवति प्रकृतिः समीक्ष-       | १५३ | भूरायामस्य प्राणाना-        | <b>१</b> ३३ |
| भवान्धुपात्यिङ्गिहितेषिगाः  | 8   | भूरास्तामिह जातुचि-         | <b>१</b> २३ |
| भवान्धुमम्पातिजनेकबन्धुः    | 3   |                             |             |
| भवास्तरस्तारियतुं प्रवृत्तः | 3 € | भूरास्तां चन्द्रमसस्तमसो    | १२७         |
| भिक्षंब वृत्तिः करमेव पात्र | १६१ | भागोपभोगतो वाञ्छा           | १७७         |
| भिल्लिनी तस्य भिल्लस्य      | ७२  | भोजने भुक्तोज्भिते          | <b>११</b> % |
| भाग्यतस्तमधीयानो            | १८१ | मो भो मे मानसस्फीति-        | इ ३         |
| भास्वानासनमासाद्या-         | 88  | भो भो विभो कौतुकपूर्ण-      | २६          |
| भुवस्तु तस्मिल्लपनोप-       | 88  | भो सिख जिनवरमुद्रां         | 53          |
| भुवि देवा बहुशः स्तुताः     | 40  | [4]                         |             |
| भूतमात्रहितः पातु           | 858 | मितिजिनस्येव पवित्ररूपा     | २५          |
|                             |     |                             | •           |

| मत्तोऽप्यवित्तविधिरेष      | 90  | मुक्तामया एव जनाश्चा       | १३          |
|----------------------------|-----|----------------------------|-------------|
| मदीयत्वं न चाङ्गेऽपि       | १८७ | मुदाऽऽदाय भेकोऽम्बुज-      | १५६         |
| मदीय मासल देह              | १३४ | मुदिन्दिरामञ्जलदीय-        | ×           |
| मदुक्तिरेषा भवतोः          | ३५  | मुनिराह् निशम्येद          | ६८          |
| मधुरेग सम तेन              | 309 | मुनि हिमती द्वममूलदेश-     | 90          |
| मध्येदिन प्रातरिवाथ        | १८४ | मुहुरुद्गिलनापदेशतः        | 38          |
| मनाङ्न भूपेन कृतो          | १४४ | मृत्वा ततः कुक्कुरता-      | ६८          |
| मनोऽपि यस्य नो जातु        | १५७ | मृदुकुड्मललग्नभृ झवत्      | 38          |
| मनो मे भुवि हरन्त          | £3  | मृदुचन्दनचिताङ्ग-          | ४६          |
| मनोरमाधिपत्वेन             | 888 | मृदुलपरिगामभृच्छाय.        | १०३         |
| मनोवचन कार्येजिनपूजां      | १४६ | मोदक सगरोदक सिख            | ११६         |
| मनोवच:शरीर स्व             | १७६ | मोहादहो पश्यति बाह्य-      | १५२         |
| मरुत्सखममु मत्वा           | 53  | [य]                        |             |
| मलयगिरेश्चन्दनम्           | =8  | _                          |             |
| महामन्त्रप्रभावेण          | ७२  | यतिरिवासकी समरसङ्गतः       |             |
| महिषीमेकदोद्धतु "          | ७२  | यत्र गीयते गीतं प्रातः     | 338         |
| महिषो श्रुत्वा रहस्यस्फुटि | १५६ | यत्र मनाङ् न कला-          | K3          |
| मानवः प्रपठेदेनं           | १६३ | यत्र वक्कना भवेद्रमायाः    | \$3         |
| माया महितीयं मोहिनी        | १४३ | यः की गाति समर्घमितीद      | <b>११</b> = |
| मारियत्वा मनो नित्यं       | १७६ | यदद्य वाऽऽलापि जिनार्च-    | N/O         |
|                            |     | यदा त्वया श्रोपयतः समुद्रा | - X=        |
| मालेब या शीलसुगन्व-        | २७  | यदादिहष्टाः समहष्टसारा-    | 30          |
| मा हिस्यात्सर्वे भूतानी-   | ७७  | यदा सुदर्शन दर्शनं         | 1 = 1       |
| मुक्तोपमतन्दुलदल-          | 28  | यद्यसि शान्तिसमिच्छकः      | 53          |
|                            |     |                            |             |

838

Ye

38

७३

| यद्वा निशाहःस्थितिवद्     | १४२      |           |
|---------------------------|----------|-----------|
| यस्या दर्शनमपि सुदुलंभं   | 830      | लताजा     |
| यस्मिन् पुमांसः सुरमार्थ- | १२       | लतेव म    |
| या खलु लोके फलदल-         | १८४      | ललितत     |
| यातुसातु सङ्जीविता        | 882      | लसति      |
| यामवाप्य पुरुषोत्तमः      | <b>१</b> | लोके ल    |
| यावि्हनत्रयमकारि          | १७२      |           |
| युवता समवाप्य बाल्यतः     | ४४       | विशाक्-   |
| युवभात्रमुपेत्य मानित     | ४५       | वनविच     |
| ये बाह्यवस्तुषु सुखं      | 905      | वन्दे तमे |
| Γ - 1                     |          | सुधासित्त |
| [₹]                       |          | वर त्व    |
| रज्यमानोऽत इत्यत्र        | ६४       | वसनाभ     |
| रतिराहित्यमद्यासीत्       | XE       | वसनेभ्यः  |
| ·                         |          |           |

रतिरिव रूपवती या 20 रस्नत्रयाराधनकारिएगा XF रहसि तां युवर्ति महिमानत. ४२ रागरोपरहिता सती **5** 2 राग च रोग च विजित्य ४२ राज्ञी प्राह किलाभागि-205 राज्याः किल स्वार्थ-388 रामाजन इवाऽऽरामः 808 रे दुष्टाऽभयमत्याख्यां 039

| [ \( \theta \) ]             |     |
|------------------------------|-----|
| लताजातिरुपयाति               | 200 |
| लतेव मृद्धी मृदुपस्रवा       | २४  |
| ललिततमपह्नवप्रायो            | 803 |
| लसति सुमनसामेष               | 800 |
| लोके लोक स्वार्थभावेन        | १५० |
| [ब]                          |     |
| विणिक्-पथः श्रीधर-           | १४  |
| वनविचरणतो दु: बिनी           | ११२ |
| वन्दे तमेव सतत               | 858 |
| सुधासिक्तमिवाति <b>गौरं</b>  | 88  |
| वर त्वत्तः कर प्राप्य        | ६५  |
| वसनाभरणैरादरणीयाः            | 60  |
| वसनेभ्यश्च तिलाख्नलि-        | १०१ |
| वस्तुतस्तु मदमात्सर्याद्या-  | १५१ |
| वस्त्रेगाऽऽच्छाद्य निर्माप्य | १२२ |
| वागुत्तमा कर्मकलङ्कुजेतु-    | 8   |
| वागेव कौमुदी साधु            | ĘĘ  |
| वाञ्चति वसनं संच             | 58  |
| · ·                          |     |

वासीं तदा पीनपुनीति-

वारा वस्त्राणि लोकाना

वार्ताऽप्य दृष्टश्रुतपूर्विका

व। बिन्द्रेति खलु शुक्तिषु

[ = ]

| विचारजाते स्विदनेकरूपे     | 888         | शिरसा मार्ध च स्वयमेन.                 | १५८          |
|----------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------|
| विचारसारे भुवनेऽपि         | 3           | शिवायन इत्यत रूपानः                    | 808          |
| विज्ञो न सम्पत्तिषु        | 8 x 8       | शुक्लेकवस्त्र प्रतिपद्यमाना            | 3 x 9        |
| विश्वतागुलि उत्थितः क्षरा  | 48          | शुद्धसर्विषः कर्षूर <b>स्या-</b>       | <b>د پ</b> ر |
| विनता ज्ञ जवधंमानता        | ५३          | रमशानतो नग्नतया                        | १३१          |
| विनाशि देह मलमूत्रगेह      | १६=         | श्रीजिनगन्धोदक                         | <b>८</b> १   |
| विपत्रमेतस्य यथा करीर      | १६४         | <b>२२</b> ,४३                          | १,६१,        |
| विरम विरम भो स्वामिनि      | <b>१</b> १२ | श्रीमान् श्रेष्टिचतुर्भुजः ७६          | ,33,         |
| विक्व सुदर्शनमय विवभूव     | 308         | १६०                                    |              |
| विहाय साऽरं विहरन्तमेव     | ३०          | श्रीवामुपूज्यस्य शिवाप्ति-             | १७           |
| बीरप्रभु स्वीयसुबुद्धिनावा | 8           | श्रीश्रेष्ठिवक्त्रेन्दुपद <b>व</b> हन् | ३७           |
| वीरोक्त शुभतत्वार्थ-       | ×39         | श्रुतमश्रुतरूवीमद तु                   | 800          |
| वेश्याया बालक-             | ११८         | श्रुतारामे तुतारा मे                   | १०३          |
| व्याप्नोति वप्रशिवरै.      | १८          | श्रुत्वेति यतिराजस्य                   | ৩=           |
| व्युत्पन्नमानितन्वेन       | ७६          | [ 4 ]                                  |              |
| [ श ]                      |             | _                                      |              |
|                            |             | षह्रसमयनानाव्य <b>खन-</b>              | 28           |
| शरीरमेतन्मलमूत्रकुण्ड      | १३५         | षोडशयाममितीद                           | १२६          |
| शवभूरात्मवता वितता         | १२०         | c _ 1                                  |              |
| शशकृतीसहाकर्षणः            | १२०         | [स]                                    |              |
| शशिना सुविकासिना           | 88          | सकलङ्क पृपदङ्करु.                      | 282          |
| शाटकं चोत्तरीय च           | ७३          | सला तेऽप्यभवत्                         | 83           |
| शाटीव समभूदेषा             | ७४          | मग्रन्थितां निष्फल-                    | Ę            |
| शालेन बद्ध च विशाल-        | * ११        | सङ्गान्यन् यत्र महापुरुषः              | 101          |

|             |                                       | <b>28</b> X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ६६          | म्रानुकूलमिति श्रुत्वा                | 808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ७४          | साऽमेरिकादिकस्य तु                    | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १८८         | सा रोमाञ्चनतस्त्व                     | <b>e3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 883         | सार्धसहस्रद्वयात्तु                   | २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १८२         | सा सुतरा सिख पश्य                     | ११८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ५३          | साहसेन सहसा                           | 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १६६         | सितिमानभिवेन्दु-                      | ४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १४७         | सुस च दु.ख च जगतीह                    | 8 7 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>१</b> ५⊏ | सुतजन्म निशम्य                        | xx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ૭           | सुतदर्शनत पुराऽसकी                    | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 232         | सुत पालनके सुकोमले                    | * 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 803         | सुदर्शन त्वव्य चकोर-                  | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 803         | सुदर्श नाख्यान्तिमका <b>मदेव</b>      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १४६         | सुदर्शन समालोक्य                      | १३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 38          | सुदृढं हृदि कुम्भक-                   | 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>6</b>    | सुमनसामाश्रयातिशयः                    | 803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 55          | सुमवत्समतीत्य बालतां                  | ¥ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 90          | सुमनो मनसि भवा-                       | 833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ७८          | सुमानसस्याथ विशावरस्य                 | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 800         | सुरवर्त्मवदिन्दुमम्बुधे:              | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 808         | सुरसनमशन लब्ध्वा                      | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १०१         | सुगद्रिरेवाद्रियते                    | २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tot         | सुराल्यं ताबदतीत्य                    | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | श्र साऽमेरिकादिकस्य तु  १८८ सा रोमाञ्चनतस्त्व  ११२ साधंसहस्रद्वयातु  १८२ सा सुतरा सिख पश्य  १३ साहसेन सहसा  १८६ सितिमानिभवेन्दु- १४७ सुस च दु.ख च जगतीह  १४८ सुतव्यंनतः पुराऽसकी  १३२ सुत पालनके सुकोमले  १०२ सुदर्शन त्वञ्च चकोर- १७३ सुदर्शन त्वञ्च चकोर- १७३ सुदर्शन स्वञ्च चकोर- १७३ सुदर्शन स्वञ्च चकोर- १७३ सुदर्शन समालोक्य  २६ सुदर्शन समालोक्य  २६ सुदर्शन समालोक्य  २६ सुदर्शन समालोक्य  २६ सुदर्शन समालोक्य  १६६ सुन्तर्समतीत्य बालतां  ७० सुमानसस्याय विशांवरस्य  १०० सुरवर्त्मवदिन्दुमम्बुधेः  १०१ सुरसनमञ्जन लब्ध्वा  १०१ सुराद्विरेवादियते |

| सुषुवे शुभलक्षगां          | 88  | स्वरूपं श्रोतुमिच्छामि     | ६४  |
|----------------------------|-----|----------------------------|-----|
| सैषा मनोरमा जाता           | ७६  | स्वाकूतसङ्केतपरिस्पृञापि   | ३६  |
| सोऽन्यथा तु विमुख-         | १६६ | स्वामिन माज्ञाऽभ्युद्धृतये | 399 |
| सोऽप्येवं वचनेन            | १२५ | स्वार्थत एव समस्तो-        | १६६ |
| सो मे सुदर्शने काऽऽस्था    | 888 | स्वार्थस्यैवं पराकाष्ठा    | १न१ |
| सोऽस्में त्वज्जनकायासौ     | 33  | स्वीकुर्वन् परिगामेना-     | €3  |
| सौन्दर्यमङ्गे किमुपैसि     | १६७ | स्त्रिया मुख पदारुख        | १३६ |
| सौहार्दमिङ्गमात्रे तु      | ७४  | स्त्रिया यदङ्ग समवेत्य     | १३६ |
| संगच्छाभयमतिमिति           | 833 |                            |     |
| ससारस्फीतये जन्तो-         | ६६  | [ 表 ] `                    |     |
| समृतिरसको निस्सारा         | १६६ | हस्ती स्पर्शनसम्बशी        | 309 |
| संस्मर्यतां श्रीजिन-       | 32  | हारे प्रहारेऽपि समान-      | १६२ |
| स्त्रेण तृण तुल्यमुपा-     | १६२ | हृषीकसन्निग्रहर्गंकचित्ताः | १६२ |
| स्फुरायमाणं तिलकोपमेयं     | Ę   | हे तान्त्रिक तदा तुत्वं    | 938 |
| स्निपतः स जटालवालवान्      | 85  | हे नाथ मे नाथ मनाग्        | 140 |
| स्मासाद्य तत्पावन-         | 38  | हे नाथ मे नाथ मनो-         | ६७  |
| स्यात्पर्वव्रतघारगा        | १२६ | हे वत्स त्वक्र जानासि      | ७६  |
| स्वष्नावलीयं जयतूत्तमार्था | 35  | हेऽवनीश्वरि सम्विच्म       | 800 |
| स्वयमिति यावदुपेत्य        | 286 | हे सुदर्शन मया             | 388 |
| स्वयं कौतुकस्वान्तं        | 8.8 | हे सुबुद्धे न नाहुं        | £5  |
|                            |     |                            |     |



### कलशबन्ध काव्य

परमागमलम्बेन नबेन सन्नयं लप । यन्न सन्नर मङ्गं मां नयेदिति न मे मतिः ॥ मर्ग ६, ८६ ॥

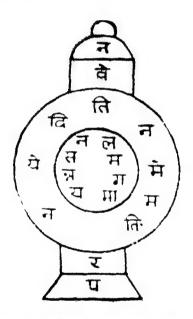

उपर्युक्त श्लोकको कलशके ब्राकारमें पढे।

#### हारबन्ध काव्य

बन्दे तमेव सततं विलसत्तमाल-रङ्गं शरीरगतरङ्गधरं चकार । लब्ध्या हिमङ्कमकनाशक एषकरच चक्रे भ्रवः स विशनां पणमाप मे सः ॥सर्ग ६, ६०॥

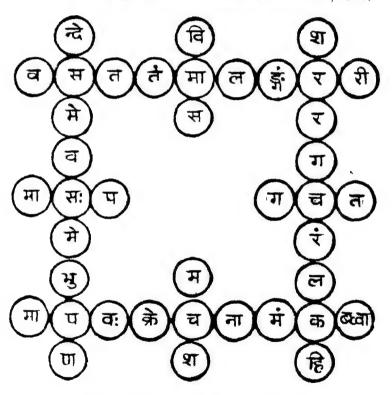

उपयुक्त श्लोकको इस हारके प्राकारमें पढ़ें।

## कतिपय क्लिप्ट एवं शिलष्ट शब्दों का अर्थ

| शब्द               | भ्रर्थं       | पृ <b>ष्ठ</b> | হাত্ৰ          | ग्रथं             | 58           |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|--------------|
|                    | [ 絮 ]         |               | भपवादिता       | बदनामी            | ? 5          |
| धक                 | दुख, पाप ३३   | १,१६४         | भपाङ्ग         | कटाक्ष            | ४६           |
| मकन्दता            | दुखदता,       | ६७            | भ्रपाय         | विनाश             | 28           |
| धकाएा              | सुदृष्टिव।ला  | 188           | <b>प्र</b> ब्ज | कमल               | € €          |
| प्रक्ष             | इन्द्रिय १७८, | 3=5           | ग्रभिजात       | उच कुलीन          | ४न           |
| मङ्गभू             | प्राणी        | ĘX            | ग्रभिषव        | ग्रभिषेक          | १५७          |
| मङ्गे हह           | बाल, केश      | 38            | ग्रभिसारक      | म्रतिरमग्रशील     | ा २ <b>१</b> |
| म्रिव              | चरण           | Ęs            | भगा            | ग्रमावस्या ७६     | \$ \$ \$ \$  |
| मङ्क               | चिह्न         | 858           | भम्बुवाह       | मेघ               | 90           |
| <b>ध</b> हरा       | माग           | 120           | प्रयुतनेत्री   | सहस्राक्ष, इन्द्र | ४६           |
| भनघंता             | धमूल्यता      | 51            | ग्रर           | शोझ ४१,५२         | १२७          |
| ग्रनामिष           | निरामिष       | ७७            | भकं            | <b>प्रा</b> कड़ा  | ३८           |
| धनूढा              | मविवाहिता     | 3 8           | म्रलि          | भौरा              | 309          |
| प्र <b>नेकान्त</b> | एकान्त रहित   |               | घवतस           | माभूषगा           | २३           |
| भनोकह              | वृक्ष         | 38            | प्रवाय         | निष्यय            | १८६          |
| भन्धु              |               | २,४२          | प्रवि          | भेड़              | 20           |
| <b>१देश</b>        |               | 120           | प्रसि          | तलवार             | <b>8</b> 86  |

| হাৰ্ব          | धर्थं           | र्वे <i>ख</i> | शब्द     | द्यर्थ     | <b>वृ</b> ष्ठ |
|----------------|-----------------|---------------|----------|------------|---------------|
| ग्रहन्         | दिन             | १४२           | उत्तरःय  | दुग्ट्टा,  | ७३            |
| महिमा          | सर्व का प्रभाव  | १४८           | उत्तल, उ | तर सुन्दर  | १२०           |
|                | [ आ ]           |               | उदञ्चन   | िचन        | ३०            |
| पाखु           | -<br>मूषक, चूहा | १२४           | उदन्शन्  | ममुद्र     | \$19          |
| भागस्          | श्रपराध १३५     | 389,          | उदर्क    |            | ३४,६ <b>८</b> |
| मादशं          | दर्पण ६२        |               | उ ।कण्ठ  |            | χş            |
| भानक           |                 | 23            | उगमक     |            | 038           |
| भारात्         | समीन, दूर       |               | उपोपित   | उपासा      | ७४,११८        |
| आराम           | उपवन १८         |               |          | [ ए; ]     |               |
| द्याशा         | दिशा १३१        | ,१६१          | एकान्त   | एक धर्मयु  | क्त ११८       |
| ग्राशीविष      | विषंता सःप      | 8 ¥ €         | एनम्     | पाप,दाप    |               |
| <b>ग्र</b> ागु | হা িঘ           | 884           | ऐन्द्री  | पूर्व दिशा | 88            |
| <b>अ</b> ।स्य  | मुख             | ×3            | मोतु     | द्धिल व    | <b>१</b> २४   |
|                | [ इ ]           |               |          | [ क ]      |               |
| इङ्गित         | सकेत,प्रभित्राय | 1 १३८         |          |            |               |
| इःन्दर।        | लक्ष्मी         | , X           | कच       | ने श       | 20            |
|                | चन्द्रमा        |               | कदली     | केल वृक्ष  | <b>9 8 8</b>  |
| इन्दु          |                 | १४७           | कद्विधि  | दुर्देव    | <b>5</b> 5    |
| इला            | पृथ्वी ६२       | (,१५८         | कपर्दक   | कौडो       | 83            |
| 4              | [3]             |               | करण      | इन्द्रिय   | <b>१</b> २६   |
| उत्कर          | राईा, समूह      | ३०            | करण्ड    | पिटारा     | <b>१</b> ७६   |
| उत्तम। ङ्ग     | शिर ६           | ३, ५१         | कंरप्रह  | विवाह      | ६१            |

| হা•ব               | मर्थ            | वृष्ठ         | হাৰ্               | प्रर्थ             | पृष्ठ |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|-------|
| करत्र              | नलत्र, स्त्री   | 85            | कोक                | चकवा               | ४ ४५  |
| करीर               | कर वृक्ष        | १६४           | कौतुक              | बुत्हल पुष्प २०    | ,१०२  |
| कलत्र              | स्त्री          | ४७            | कौमाल्य            | कीमार्य            |       |
| कला                | ज्योति          | 53,K2         | कोमुद              | प्रमोद ११७,        | 9 8 9 |
| कलावान्            | चन्द्र मा       | ११७           | कौमुदी             | चादनी              | ६६    |
| वरुप               | विधि,विधान      | १४६           | <del>व</del> लेट्य | नपुसकपना           | १०७   |
| कादम्बिगी          | मेघमाला         | २४            | क्षगाभू            | क्षग् भर           | 155   |
| कापी               | जल-भरी          | २६            | क्षोरोद            | क्षीर सागर         | २८    |
| काममाना            | लक्ष्मी         | २०            |                    |                    |       |
| किएा               | गुण,स्वभाव      | १६६           |                    | [ 평 ]              |       |
| कुक्कुर            | कुत्ता ६        | <b>५,११</b> ५ | ख <b>ञ्जन</b>      | एक चिडिया          | १५७   |
| कुड्मल             | ग्विलती हुई क   | लो ३३         | खदिर               | खर का वृक्ष        |       |
| <b>कुण्ड</b>       | क्रंडा          | १३५           | खल                 | दुर्जन, खली        |       |
| कुमुद्वती          | कुमुदिनी        | ११०           | खलक्षगा            | भवका <b>श</b> वाला |       |
| कुम्भक             | सास रोकना       | <b>१</b> ३३   |                    |                    |       |
| कुल्या             | नहर, छोटो न     | ादी ४२        |                    | [ग]                |       |
| कुशेशय             | कमल             | २८            | गण्ड               | गाल                | ₹     |
| कुसुम              | पुष्प, रज:स्राव | र ११३         | गर                 | विष                | ११६   |
| कु <b>सुम</b> न्घय | भ्रमर           | \$80          | गह्नर              | गुफा               | १६१   |
| के की              | मयूर            | 58            | गह्न रीप           |                    | 146   |
| करव                | इवेत कमल        | *             | गहडी               | सपंविद्या वेता     |       |
| केरविग्गी          | कुमुदिनी        | <b>११</b> •   | ग्राम              | गाव, समूह          | १२६   |

| 220           |               |             |          | [ सुब         | र्शनोदय |
|---------------|---------------|-------------|----------|---------------|---------|
| হাত্ৰ         | <b>ग्र</b> थं | र्वेड       | शब्द     | म्रथं         | वृष्ठ   |
|               | [ ㅋ ]         |             | जरस्     | बुढापा        | १६६     |
| <b>च</b> टिका | चिड़िया       | १२२         | जल्प     | बकवाद         | ४,१०६   |
| चरग्पप        | च।रित्रधारी   | 803         | जव       | वेग           | 38      |
| चरु           | नैवेद्य       | [= X        | जानुज    | वैश्य         | ६३      |
| चातक          | पपीहा         | २१,४२       | जिनप     | जिनेन्द्र     | ४४      |
| चातको         | पपीही         | 8 3 8       | जूति     | उवर           | १३७     |
| चीर           | वस्त्र        | ¥,25        |          | [ 班]          |         |
| चेटिका        | दासी          | <b>१२</b> २ | भव       | म छली         | 28      |
| चेटी          | दासी          | 358         | भुण्ड    | समूह          | १३५     |
| चेल           | वस्त्र        | १५८         |          | [ ]           |         |
|               | [ छ ]         |             | डिम्ब    | छोटा बाल      | क १५२   |
| छदा           | छल            | 83          |          | [ त ]         |         |
| छवि           | मूर्ति        | 57,60       | त्रति    | पक्ति, श्रेणी |         |
|               | [ज]           |             | तमाल     | तमाखुगत्र     |         |
|               | -             |             | तल्य,    | शय्या, स्त्री |         |
| जगिनमत्र      | सूर्य         | ₹७३         | ताति     | परम्परा       | १७१     |
| जडराशि        | जलराशि,.      | ६∙          | ताम्रचूड | मुर्गा        | RX      |
| जनी           | स्त्री        | १५६         | तुक्     | पुत्र ५१, ६   | ७,१४८   |
| जनु           | जन्म          | 97,30       | तुला     | तुलना         | 45      |
| जनुष्         | जन्म          | 328         | तुर्यं   | चौथा          | 30      |
| जपाश          | जपाकुसुमय     | €3          | तूर्ण    | शीघ           | *       |
| जम्बल         | नीबू, नारगी   | 5           | तूल      | विस्तार, 🔻    | ध १३७   |

,

| शब्द         | ग्रमं           | पृष्ठ       | হাত্ৰ     | श्रर्थ        | पुष्ठ        |
|--------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|              | [द]             |             | निरागस    | निरपराध       | ७७           |
| दारा         | स्त्री          | १४७         | निवृति    |               | <b>,१</b> ५२ |
| दिवा         | दिन             | <b>१</b> ६२ | निशा      |               | १४२          |
| <b>द्</b> सि | उन्माद          | १८६         | निशाचर    | राक्षस        | १८४          |
| दोषाकर       | चन्द्रमा        | १७३         | निश्चेलक  | नग्न, वस-रहि  | त ७१         |
| द्रुत        | शीघतासे         | १२०         | नि:स्व    | दरिद्र        | १५७          |
| द्वादशात्मा  | सूर्य           | 885         |           | [ प ]         |              |
| द्विज        | ब्राह्मरा,पक्षी | १२७         | पङ्क      | कीचड़         | १६७          |
| द्विजिह्न    | सर्प १          | २,२३        | पचेलिम    | परिपाक        | १३०          |
|              | [ㅂ]             |             | पग        | विष्णु, मुख्य | 858          |
| घारणा        | व्रत-स्वीकृति   | १२६         | पण्ड      | षण्ड, नपुसक   | 3            |
| धिषसा        | बुद्धि          | १६४         | पण्ययोषित | वेश्या        | १७४          |
| ध्यामलता     | कालिमा<br>-     | ¥0          | पण्यललना  | 11            | १८६          |
| व्यानलता     |                 | ••          | पतङ्ग     | शलभ           | 305          |
|              | [ न ]           |             | पश्चिनी   | कमलिनी        | 29           |
| <b>मग</b>    | पर्वत           | १०८         | पनस       | कटहल          | 54           |
| नदीप         | समुद्र          | ६३१         | पयस्विनी  | दुषारू गाय    | *            |
| नभोग         | म्राकाशागामी    | 88          | पर्व      | व्रतका दिन    | १२०          |
| नरप          | नरपाल, राजा     | १०          | पल        | मांस          | 195          |
| नमं          | विनोद ५३,       | X 8 X       | पस्वल     | छोटा तालाब    | 5            |
| निषान        | खजाना, भडा      | 282         | पलाशिता   | मांस-भक्षिता  | ? 5          |
| निम्नगा      | नदी             | •           | पवमान     | वायु          | 143          |

| शब्द                     | भ्रयं                    | पृष्ठ              | হাত্ত্ব          | ग्रर्थ             | पूष्ठ      |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------|
| षायुवायु                 | भ्रभोवायु                | 888                | प्रेतावास        | स्मशान             | 328        |
| पारगा                    | उपवासके पीर              | ब्रे               |                  | [ 꿔 ]              |            |
|                          | भोजन करना                |                    | भन्दता           | भद्रता,            | ६७         |
| पारावार<br>पार्श्वं हषद् | समुद्र<br>पारम पत्थर     | १२ <b>६</b><br>७३  | भाल              | मस्तक              | ¥          |
| <u> </u>                 | कोकिल                    | १०१                | भास्वात्<br>भुजग | सूर्य<br>सर्प, जार | ६६<br>१४०  |
| पिशित<br>पिष्ट           | मास<br>पीठी              | १८२                | भू ङ्ग<br>भू ङ्ग | भौरा २८,४          |            |
| पुत्तल्                  | पुतला १२०                | १३८<br>,१२२        | भेक              | मेढक               | १५६        |
| पुत्राग                  | जायफल,                   | १०४,               | भोगवती<br>भोगी   | सर्पिग्गी<br>सर्प  | ध्य<br>ध्र |
| पूतता                    | श्रेष्ठपुरुष<br>पवित्रता | १०८<br>१ <b>०५</b> |                  | [甲]                |            |
| वूतना                    | राक्षसं'                 | 20                 | मकरन्द           | पराग, केसर         | २८         |
| पूरकरण                   | चिल्लाहट                 | 188                | मञ्जु            | सुन्दर             | 58         |
| वृषदङ्क                  | चन्द्रमा                 | 112                | मञ्जुल           | मनोहर              | €, ₹       |
| पौलोमी                   | इन्द्राणी                | 30                 | मञ्जूलता<br>     | सुन्दरता,          | X X        |
| प्रतत                    | विस्नृत                  | १३३                | मधु              | शहद                | XX         |
|                          | स्यिर ग्रासन             | १२५                | मधुला            | मधुरा              | ३३         |
| <b>प्रतीप</b>            | प्रतिकूल                 | <b>३६</b>          | मनाक्            | जरासा, भल्प        | 93         |
| प्रवा                    | प्याऊ                    | . 5                | मन्तु            | राजा, बुद्धि       | 128        |
| प्रशस्ति                 | यशोशान                   | Ę                  | मन्मथ            | कामदेय             | 175        |
| प्रावृष्                 | वर्षा                    | 53                 | मृरिच            | मिर्च              | ***        |

| হাত্র              | ग्नर्थ       | पृष्ठ               | হাত্র    | भ्रयं            | पृष्ठ |
|--------------------|--------------|---------------------|----------|------------------|-------|
| मरु                | रेगिस्तान    | <b>१६</b> ३         | रहस्य    | गुप्त, गोपनीय    | १५६   |
| मरुत्सल            | भ्रगिन       | 83                  | रुक्     | कान्ति, रोग      | १६=   |
| महर्घ              | बहुमूल्य     | ११५                 | रुक्कर   | अभिलापी          | ११५   |
| माहपी              | पट्टरानो,भैस | १०,७२               | रुख      | सहश              | १३६   |
| महिषोचर            | ो रानीका जीव | 039                 | रूपाजीवा | विलासिनो         | १६४   |
| मार                | काम          | 03                  | रेतस्    | वीर्य            | 844   |
| मुरली              | बासुरी       | १७                  | रोवसी    | पृथ्वी वा स्वर्ग |       |
| मुद्रा             | मुहर, सिक्का | २६                  |          | [ ल ]            |       |
|                    | [ य ]        |                     | ललना     | स्त्री           | 359   |
| ययाजान             | नग्न         | १२८                 | लुण्टा क | लुटेरा           | १२७   |
| यहच्छा             | मनमानापना    | <b>१</b> ३ <b>८</b> |          | [ a ]            | •     |
| याम                | पहर          | १२६                 | वडिश     | वसी              | 308   |
|                    | [ ₹ ]        |                     | वप्र     | कोट              | 85    |
| रक्ताक्षिका        | में स        | ७२                  | वयस्य    | भित्र, साथी      | ४७    |
| रङ्गभू             | रगमंच        | ĘX                  | विमित    | कृवच-युक्त       | १३८   |
| रजना               | रात्रि '     | 8.3 6               | वलकिका   | वीगा             | २६    |
| रतीशकेतु           | काम-पत्नाका  | 858                 | वशा      | हथिनी            | 308   |
| रत्नाकर            | समुद्र       | 83                  | वामा     | स्त्री           | 359   |
| ′रद                | दात          | , २६                | वासंस्   | वस्त             | १६२   |
| <sup>ह</sup> रम्भा | केलवृक्ष' द  | ४ दर                | वाहा     | <b>भुजा</b> '    | २७    |
| रब                 | शब्द         | 808                 | वि .     | पक्षी            | 19    |
| रहंस्              | एकान्त       | 688                 | विघु     | <b>च</b> न्द्रमा | XE    |

| হাত্ৰ           | ग्रर्थ                | पृष्ठ | शब्द             | मर्थ          | वृष्ठ |
|-----------------|-----------------------|-------|------------------|---------------|-------|
| विनति           | प्रार्थना             | 59    | शश्वत्           | सदा           | १३७   |
| विपरिए          | हाट, दुकान            | ११८   | शस्य             | उत्तम ह       | 2,823 |
| विरागभृत्       |                       | 50    | शाखी             | वृक्ष         | १०५   |
| विरोधिता        | विरोधपना              | १६    | गाग              | कसौटी         | १३६   |
| विलोमता         | प्रतिकूलता            | ६६    | शाप              | दुराशीष       | १२४   |
| विवर            | खिद्र                 | १८    | शुचि राट्        | शुद्धदेव      | १३३   |
| विषादी          | विष-भक्षी             | १४२   | शेवाल            | सेवार, काई    | २७    |
| विसर्ग          | दान                   | 80    | शैलूष            | नट, ग्रभिनेता | 850   |
| वीतता           | गरुड़ाश्रिता          | १४६   | श्रणनाङ्क        | विचरणस्थान    | ¥0    |
| वृत्तति         | लता, वृत्ति           | १०३   | श्रग्त्          | देता हुआ      | १२७   |
| वेला            | समय, वारी             | 50    | श्रीपथ           | राजमार्ग      | ሂፍ    |
| वंजयन्ती        | पताका, ध्वज           | 7 3 8 | श्लक्ष           | चिकना         | २७    |
| वैलक्ष्य        | <b>श्र</b> स्वाभाविकत |       | <b>र</b> वेताशुक | रवेत वस्त्र   | ११०   |
| <b>व्यवार्थ</b> | निरथंक                | ३८    |                  | [ 9 ]         |       |
|                 | _                     |       | धरनगा            | भौरा          | १०३   |
|                 | [ श ]                 |       | षट्चरण           | 4171          |       |
| शतयज्ञ          | इन्द्र                | 30    | षट्पद            | *1            | १०२   |
| शय              | हाथ                   | 28    |                  | [स]           |       |
| <b>ध</b> र      | बारा                  | १७२   | सचिव             | मित्र, मत्री  | **    |
| शर्करिल         | रेतीला                | 830   | सत्तम            | श्रेष्ठ       | Ę.    |
| शलभ             | पतगा                  | 28    | सदीक्ष           | सहपाठी        | Ę     |
| शवभू            | स्मशान                | 820   | सन्धानक          | भवार          | १६२   |
| शशाङ्क          | चन्द्रमा              | २१    | सन्निष           | समीप          | 68    |

| হাত্ৰ            | ग्रथं               | वेड        | शब्द      | <b>ग्र</b> र्थ | पृष्ठ     |
|------------------|---------------------|------------|-----------|----------------|-----------|
| सन्निवेश         | रचना                | Ę          | सुमनस्    | पुष्प, सुचेता  | 50        |
| सप्ताचि          | <b>घ</b> रिन        | ३८         | सुरभि     | सुयधि          | १७३       |
| समर्घ            | बहमूल्य             | ११८        | सुरा      | मदिरा          | १७८       |
| समाक्त           | मभिप्राय            | ६४         | सुराङ्क   | स्वगंलोक       | २€        |
| समुद्व।ह         | विवाह               | £ 8        | सेतु      | पुल            | 8         |
| सम्ब्यवाय        | मैथुन               | १८६        | सीध       | पक्का मकान     | १२        |
| सहकारतरु         | <b>ग्रा</b> मृवृक्ष | १०१        | सकाश      | समान           | २७        |
| सहिमा            | हिम(बर्फ)यु         | क्त १४८    | संहति     | समूह           | १७२       |
| सागस्            | भगराधी              | 66         | स्तनित    | मेघ-गर्जन      | <b>5</b>  |
| सायक             | बारग                | २०         | स्तनन्धय  | शिशु, बालक     | XE.       |
| साल              | एक वृक्ष            | 808        | स्तम्बक   | गुच्छा         | 803       |
| सितद्युति        | चन्द्रमा            | 50         | स्थविर    | वृद्ध          | १६८       |
| सिन्धु           | नदी, समुद्र         | 2          | स्फोति    | समृद्धि        | 180       |
| सुघा             | चूना, प्रमृत        | 88,58      | स्फुटि    | भेद खुलना      | १४६       |
| सुषाधुनी         |                     |            | स्फुलिङ्ग | चिनगारी        | 30        |
| सुघांशु          | चन्द्रमा            | Ę <b>Ę</b> | स्मर      | कामदेव         | ₹ ₹       |
| युन्दल<br>सुन्दल |                     | १२३        |           | [ ह ]          |           |
| सुपर्वाधिभू      | स्वर्ग              | 85         | हायन      | दर्ष<br>वर्ष   | <b>२२</b> |
| सुम              | पुच्य               |            | हृषोक     | इन्द्रिय       | 863       |
| 2.               | 3                   | ~ 4        | CALA.     | di. M.         | . 41      |



# सुदर्शनोदय -गत -सूक्रयः

| सूक्ति                                 | पृष्ठ |
|----------------------------------------|-------|
| भहो दुराराध्य इयान् परो जनः            | ४५    |
| करोत्यनुढा स्मयकौनुक न                 | 3 8   |
| किमु बीजव्यभिवारि अकुरः                | ४६    |
| गृहच्छिद्र परीक्ष्यत।म्                | १४७   |
| जिनवर्मो हि कथज्जिदित्यतः              | ४७    |
| तिष्ठेन्सदाचारपरः सदाऽऽयंः             | 8=8   |
| धर्माम्बुवाहाय न कः सपक्षो             | 90    |
| प्रायः प्राग्भवभाविन्यौ                |       |
| प्रीत्यप्रीती च देहिनाम्               | ६८    |
| फलतीष्ट सता रुचिः                      | 3 %   |
| भुवि वर्षामिव चातक.                    | 82    |
| लतेव तरुगोजिभता                        | Xξ    |
| लोहोऽय पार्श्वदेषदाऽख्वति हेमसत्त्रम्  | ७३    |
| विह्न: कि शान्तिमायाति                 |       |
| क्षिप्यमारोन दारुगा                    | १७७   |
| वाबिन्दुरेति खलु शुक्तिपु मौक्तिकत्वम् | ७३    |
| सत्सम्प्रयोगवशतोऽङ्गवतां महत्त्वम्     | ७३    |
| सम्पतित शिरस्येव सूर्यायोच्चालित रज.   | १७६   |
| स्वभावतो ये कठिना सहेर                 |       |
| कुतः परस्याभ्युदयं सहेरन्              | ४०    |
| सुगन्धयुक्तापि सुवर्णमूर्तिः           | १७    |

## छन्द-सूची

सुदर्शनो रयकी रचना सस्कृत श्रीर हिन्दीके जिन छन्दों में की गई है उनकी सूची इस प्रकार है —

| संस्कृत छन्द   | हिन्दी छन्द              |
|----------------|--------------------------|
| इन्द्रवज्रा    | प्रभाती                  |
| उपेन्द्रवज्ञा  | काफी होलिकाराग           |
| उपजाति         | कव्वाली                  |
| वियोगिनी       | छदचाल                    |
| वसन्ततिलका     | रसिकराग                  |
| द्रुतविलम्बित  | सारगराग                  |
| शादू लिविकीडित | <b>र</b> यामकल्याग्। राग |
| वैतालीय        | सौराष्ट्रीयराग           |

इनके मितिरिक्त अनेक गीतोंकी रचना हिन्दी पद्यस्चनामें प्रसिद्ध मनेक तर्जों पर की गई है। उनकी विगत इस प्रकार है:—

१. १० ६२ 'भो सूखि जिनवरमुद्रां पश्य' इत्यादि गीतकी चाल-

- 'जिनगुरा गावो जी जानी जाते सब संकट टर जाय' की तर्ज पर।
- २. पृ० ८७ 'तव देवां श्रिमेवा' इत्यादि गीतकी चाल-'क्यों न लेते खबरियां हमारी जी' की तर्ज पर ।
- ३. पृ० ११३ 'प्रभवति कथा परेगा' इत्यादि गीतकी चाल-'सुनिये महावोर भगवान् हिसा दूर हटाने वाले, की तर्ज पर।
- ४. पृ० १२७ 'घनघोर सन्तमसगात्री' इत्यादि गीतकी चाल-'हित कहत दयाल दयाते सुनो जीया जिय भोरेको बाते, की तर्ज पर।
- पृ० १३१ 'चन्द्रप्रभ विस्मरामि न त्वाम्' इत्यादि गीतकी चाल-'दीनानाथ काटो क्यों न करम की बेड़ो जी' की तज पर।
- ६. पृ० १३२ 'सुमनो मनिस भवानिति घरतु' इत्यादि गीतकी चाल-'तेरी बोली प्यारी मुक्ते लगे मेरे प्रभुजी' की तर्ज पर ।
- पृ० १५६ 'जिनयज्ञमहिमा ख्यातः इत्यादि गीतकी चाल-भीतो थारी आज महिमा जानी' की तर्ज पर।
- प. पृ० १७० 'देत्रदत्तां सुत्राणी सुवित् सेवय' इत्यादि गीतकी चाल-'जिनवाणी हम सबको सुना जांयगे' की तजं पर ।
- E. पृ० १७१ 'इह पश्याङ्ग सिद्धशिला भाति। ,; " ),

## शुद्धिपत्र

मशीनकी खराबी भीर मशीनमैनकी असावधानीसे रेफ भीर ऊपरी मात्राएं भनेक स्थानों पर टूट गई हैं, तथा कितने हो स्थानों पर पदके मध्यवर्ती अर्घाक्षर भी टूट गये हैं, या छपने से रह गये हैं। उनमेसे सहज ही ध्यानमे भा जानेवाले ऐसे स्थलोको शुद्धिपत्रमे नहीं दिया जा रहा है।

| पृष्ठ | पंक्ति | भगुद            | शुद्ध          |
|-------|--------|-----------------|----------------|
| 8     | 88     | धागुत्तमा       | वागुत्तमा      |
| २     | 5      | गुरगोधान-       | गुरगोघान-      |
| 5     | १६     | -पह्नवानि       | पल्वलानि       |
| १७    | Ę      | -बह्नयां        | वल्ल्यां       |
| १७    | २०     | -मासीढहु-       | मासीद्रहु-     |
| २२    | 88     | महवो र          | महाबीर         |
| 3 ?   | 82     | -पूर्वका        | -पूर्विका      |
| 38    | १८     | वृध्वी          | पृथ्वी         |
| ३३    | 7      | <b>कुड्लम</b>   | कुड्मल         |
| 33    | 88     | प्रारिगमात्राका | प्रारिएमात्रका |
| 38    | 3      | हाथ पैर         | हाथ            |
| ¥¥.   | 5      | मावार्थ-        | भावार्थ-       |
| 34    | २०     | वुषभाव          | वृत्तभाव       |
| 30    | 88     | वर्तरो          | वर्तते         |
| 83    | 5      | -बतार           | -वतारं         |
| ¥X    | 88     | षाभिषिषे च      | बार्भिषिषेच    |
| *19   | 5      | चन्द्रका        | चन्द्रको       |

| ४८             | २०  | चकार तस्य             | तस्य चकार         |
|----------------|-----|-----------------------|-------------------|
| ५०             | १०  | ब्र ज-                | ব্ল-              |
| X o            | 38  | श्रगागा ड्वे          | श्रग्गनाङ्के      |
| ४४             | Ę   | सकविल-                | सकल-              |
| ५६             | 38  | वयस्यैरि              | वयस्यैरिति        |
| Ę٧             | 38  | नेदमनुमन्द-           | नेदमनुसन्द-       |
| ६७             | १६  | -न <del>र</del> ोत्थ- | नस्येथ-           |
| ५ र            | १०  | सयोगगे                | सयोगसे            |
| ξe             | 80  | प्राग्गियोके          | प्राणियोंको       |
| ७५             | 3   | ऽगगन्                 | <b>ऽगान्</b>      |
| 30             | २   | -तपंगो                | तर्पणं            |
| 50             | ¥   | दृष्ट्रियसमि          | ह <b>ष्टिम</b> पि |
| 58             | 3   | मलयागिरे              | मलयगिरे           |
| <b>5</b>       | ११  | फलमषि                 | फलमपि             |
| 44             | १०  | सुबेश                 | सुवेश             |
| 63             | 82  | षायात्                | पामात्            |
| 13             | 88  | भवे-                  | भवे-              |
| ¥3             | ₹   | भयेना ह्य             | भयाढ्य            |
| ٤x             | 39  | प्रासादप-             | प्रासादीव-        |
| <b>e3</b>      | 8   | दातु                  | दातु ं            |
| ७3             | १४  | सारो-                 | सारों-            |
| <b>८</b> ७     | 8 % | -त्य स्म-             | -त्यस्मि-         |
| £=             | 3   | कि स्त्रत्            | कि द्वित्         |
| <b>&amp;</b> 5 | १६  | -शालीनि               | -शालिनि           |

### ञ्जूदिपत्र ]

| १०३         | १२         | -सेनेन यः   | -सेननयः      |
|-------------|------------|-------------|--------------|
| १०५         | 5          | -कत्बेन     | -कत्वेन      |
| १०५         | 83         | -ताप्त्वा   | -तामाप्त्वा  |
| 309         | <b>१</b> १ | रसनया तया   | रसनयात्तया   |
| ११०         | १०         | कमलिनो      | कमोदिनी      |
| ११७         | ৩          | गद येवं     | गदस्येवं     |
| १२०         | Ę          | किलाप-      | किलोप-       |
| <b>१</b> २२ | 80         | तो टी       | तो चेटी      |
| १२७         | 5          | भीषता       | भीषस्ता      |
| <b>१३</b> २ | <b>?</b> ३ | नेति        | नेति तावत्   |
| १४०         | 83         | निष्कसय-    | निष्कासय-    |
| <b>१</b> ¥३ | 3          | तेन प्रोक्त | प्रोक्ते तेन |
| १४८         | ٤          | हि या       | हि मा        |
| 388         | 3          | माह         | मोह          |
| <b>१</b>    | 5          | बह          | बह           |
| 860         | १०         | सुदेशेनस्य  | सुदर्शनेष्ट  |
| १६५         | 68         | तो          | सो           |
| १७२         | ₹          | कुचेष्टा    | कुचेष्टां    |
| १७२         | 88         | -रष्यशेषा   | रप्यशेषा     |
| १७३         | 8          | उनको        | उनकी         |
| १७४         | १०         | स्वामिस्तव- | स्वामिस्त्व- |
| १८१         | છ          | स्व यं-     | स्वार्थ      |
| <b>१</b> ८३ | 3          | बस्तुघोंका  | बस्तुग्रोंको |
| १८४         | ¥          | षारस        | वारण कर      |
|             |            |             |              |

| ११३ | १५ | परमध-  | परमध-    |
|-----|----|--------|----------|
| 335 | હ  | लेकर   | लेकर शुभ |
| २०० | १० | घिस कर | विस      |

### अर्थ - संशोधन

१. पृ० ५५ श्लोक ३२ का मर्थ इस प्रकार पढ़े-

जैसे वर्षाऋतुमे पानी बरसनेके कारए। भूतल पर की बड़ हो जातो है और शरद ऋतुके भाने पर वह सूख जाती है, एवं लोगोंका मन प्रसन्नतासे भर जाता है, उसी प्रकार सुदर्शन बाल-पनेमे होनेवाली जडता (अज्ञता) का अपकार (विनाश) करनेवालो भौर लोगोंके मनको प्रसन्न करनेवाल युवावस्थाको प्राप्त हुआ। २० पृ० ६७, इलोक १४ का भर्ष इस प्रकार पढे —

इस क्लोकमें 'तमाक्विनं' तथा 'मेघहरं' ये दोनों ही किलप्ट पद हैं। इनका दूसरा अर्थ- 'तम् + अाशु + इन, तथा 'मे + अघहर' ऐसी सन्धिक तोड़नेपर- 'शीझ ही मेरे अघको नाश करनेवाले उन 'इन' अर्थात् साधुओं के स्वामी मुनिराज' होता है। अतः इस क्लोकके अर्थकी तीसरी पक्तिसे आगे इस प्रकार पढे- 'ठीक इसी प्रकार मुक्त जैसों के शीझ ही पापको नाश करनेवाले मुनिराजको पाकर'।

३, पृ० ७८ श्लोक४ अयुक्त'नमदाचरएा'पदके 'न + मदाचरण' और नमद् + ग्राचन्छ, ऐसे दो श्रयं विवक्षित हैं। ग्रतः श्रयंको दूसरी पक्तिमें 'नशीली वस्तुश्रोंका सेवन न करें और विनीत भाव घारए। करके वृद्धलनी श्रीकाको स्वीकार करें।' इस प्रकार पढ़ना चाहिए।